ප න්: ප महाप्रमु गगवान् श्रीरूप्ण प्रणीत पंचरत्न-गीता R CON विविधोपयोगी विषय सहित

श्चागरा नगरस्य श्री विद्याधर्मावर्दिनी पाठशालायाः कर्मकाएड यजुर्वेदाध्यापकेन । श्रयोध्यास्य परिइत परिषद् समितेः कर्मकारङ विषय परीचकेन

श्री लद्मीनारायण गोस्वामिना संवहीता संशोधिता

तथा मगोस्वामिना भाषा टोकवा समलंकता

वंशीधर घनश्यामदास फर्माध्यज्ञ घन्रयामदास कालीचरग्र भक्ताभ्यां

नवसगढ़ निवासिभ्यां धर्मार्थं वितरणाय सवन १६६६ वि० सन् १६४२ ई०

प्राप्ति स्थान "घनश्यामदास कॉलीचरंण, बेलनगंज श्रागरा।

## सामग्री पूजन

केशर, कपूर, चंद्रनमूठा, चंद्रन को चकला, धासन, पंचपात्रे प्राचमतीय, तष्टा, कलरा तांवे का, लोटा, धूपवती, अगरवती। द्य कशा, दृदी, शहद, घी, सूरा, फूल, तुलसी, टूबी, फूलमाला, ध्य, लवंग, जायफल, कंकोल, तिल, दुर्भ, सपंपरवेत, यब, अलत, हरिद्रा पिसी, शंल, घंटा, तिपाईशांल को, नैवेदा, पान, सुपारी, यज्ञीपवीत, वल, उपयुज, स्नात आदि के लिये पात्र ऋतुफल, पदियाल, आरती, चौकी दी हाथ लम्बी तथा चौड़ी। सङ्गीपवीत, वल, आरती, चौकी दी हाथ लम्बी तथा चौड़ी।

## 🕸 शुभ समाचार 🕸

जिन महानुमावों को मिन्दर, कुआ, वाग खादि की प्रांतक्ष तथा पुरस्वरण प्रयोग कराने की इच्छा हो एक बार जिल्लकर परामरों करें। बहुत सुभीते से उनका काम करा दिया जायगा लेसा वह चाहेंगे। इसके श्रातिरिक्त इस्तरेखा से नष्ट पत्री वर्ष कल तथा मूक प्रस्त, सुख, दुःख सब बतलाये जाते हैं। उत्तर के लिये जवात्रों कार्ड वा नाहिये।

> व्यापका— श्री लच्मीनारापण गोस्वामी , ३८७३ नं ॰, गाईथान-आगाः।

# निवेदन ।

संस्कृत साहित्य म श्रामद्भगवद्गीता एक , श्रत्यन्त उज्ज्वल, भावपूर्ण श्रोर श्रमूल्य ग्रन्थरस्त है। यह इतनी सुप्रभिद्ध ,श्रोर माननीय पुस्तक है कि सभी हिन्दू, सभी हिन्दू नहीं वरन् अन्य मारतीय एवं विदेशी विद्वान् भी इसका खादर करते हैं। लाखों हिन्दू नर नारी इमका प्रतिदिन पाठ करते हैं। हजारों को तो यह करठाम है। अनेक देशी और विदेशी धुरन्धर विद्वान और तत्त्ववेत्तार्थों ने इसकी सर्वोत्कृष्ट उपादेयता पर मृग्य होकर इस पर विपद ज्याख्याएँ, टीकाएँ खौर टिप्पणियां लिखी हैं। संसार की कंदाचित् ही कोई भाषा ऐसी होगी जिसमें इसका अनुवाद न हो । इसके सम्बन्ध में ऋनेक स्वतन्त्र प्रन्थ लिखे गये हैं । बड़े २ पारचात्य विद्वानों ने मुक्तकरुठ में इसकी प्रशंमा की है, श्रीर इसके गौरवशाली सिद्धांतों पर गम्भीर विचार किए हैं। जनको इस बात को मानना 'पड़ा है कि निरसन्देह इस प्रन्थरल का रंपदेष्टा कोई अलौकिक आत्मा थीं-

गीवा समस्त शास्त्रों का सार है,

जैसा कि बाराह पुराणान्तर्गत सून शौनक सम्बाद में श्रीम-दूरावद्गीता का माहात्म्य वर्णन करते हुए कहा है कि:-

सर्वीपनिषद्रो गानो दोग्ना गोपालनन्दनः।

पार्थीवरसः सुयीर्भोका दुग्धं गीतासूनं महत्।

श्चर्यात् सारे उपनिषद् गौ रूप हैं भगधान् भी कृप्णचन्द्र दुहने वाले हैं श्रीर जिस तरह गी दुहने के समय पहिले पहिल बहुड़ा दूध पीता है इमी तरह श्राप्तुन ने पहिले-पहिले उसका पान किया है। गीता मय शास्त्रों का सार है, इसिलये इसका प्रत्येक रक्षीक ही नहीं बांक्क रक्षीक का प्रत्येक चरण भी सूब सहरा ष्ट्रान्त साथ का प्रकाशक है। खतः गीता सवतानुखी है। इसको गुरु क उपदेश क खनुसार भोक्तवूचक खनुशालन करने स सबे शास्त्रों का शान हा जाता है, किर प्रथक् २ खन्य शास्त्रों क पढ़न का खाबरयकता नहीं रहता।

एसे सर्वक्षेट्ट उपादेय क्रन्थरत्न का जिवना भी प्रचार हो उतना ही लोक का कश्याण है। इसी यात का दृष्टि में रखकर इस प्रन्थरत्न का प्रकाशन किया है। इससे लोगा न यदि छुछ भा लाभ उठाया ता में अपन का धन्य एव छुतछुत्य सममूं ा।

वेशाख ग्रुक्ता १४ संवत् १६६६ विनीत —

घनस्यामदास कालीचरण भगत

### कर्म काएड ग्रन्थ रत्न माला

कर्म काएड सम्ययी विषयीं की अपूर्व पुस्तक है जो १००० भाइक होने पर निशालने का निश्चय किया है ! ऐसी पुस्तक आज तक कहीं नहीं छुपी है। भाइक गण अपना नाम भाइक अरों में लिखाने की शीधता करें।

> श्रापका— श्री लदमीनारायस गोस्वामी ३४१७ माईशान, श्रागरा।

## गीता पुरश्ररणानि

—&:০:০:ঞ্ট—

श्रीमद्भगवद्गीता सर्वदेशीय सर्वमान्य मन्ध है, यह बाठ नेर्निवाद सिद्ध है। भगवान् श्रोकृष्ण्चन्द्र के इस अपरेशामृत से सार के जिज्ञासुगण धर्म, अर्थ, काम, मोच की प्राप्ति तो करते हैं; परन्तु इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि इसके त्वेक अध्याय में एक र श्लाक ऐसा भी है जिसका पुरश्चरण हरने से मतुष्यों की अनेक कार्यक्षिद्धि हो सकती है। यह प्रयोग मधि दुष्पाप्य है; वड़ी काठनता से हमको प्राप्त हुई है। लोको-कारार्थ इस प्रयोगविधि की हम इस पुस्तक में प्रकाशित करते हैं। ह प्रयोगविधि, जहां तक हमारा अनुमान है, किसी पुस्तक में काशित नहीं हुई है। घाशा है वे लोग जिनको जिस कार्य की प्रावश्यकता होगी इस विधि में से इच्छित प्रयोग कर श्यपना नर्य साधन करेंगे; परन्तु इस बात का ध्यान रहे कि इस प्रयोग विध में लिखे हुए प्रयोग को करने से पहिले जिस विधि से इमने वण्णु पूजन करना आगे लिखा है उस विधि से नित्यप्रति विष्णु जिन कर प्रयोगमंत्र का ४००००० पांच लज्ञ जप कर मंत्र सिद्धः रने पर प्रयोग करने से ही अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होगी, यह ध्यान हे अभ्यया परिश्रम वृथा जायगा ।

## प्रयोगविधिः—

१-शीमद्भगवद्गीता के प्रथम श्रष्याय के प्रथम खोकका दिन में २४००० जप करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। ॐ धर्मचेत्रे कुरुचेत्रे समवेता धुयुत्सवः। मामकाः पाडवा-

पैव किमकुर्वत संजय ॥१॥

२—इसरे ऋष्याय के दूसरे मन्त्र को ११ दिन में २४००० जपने से तीनों प्रकार के पापों का नाश होता है।

ॐ क़तस्या करमलुमिदं विषमे समुपरिथतम् । श्रनार्यजुष्टम-खर्ग्यमकीर्तिकरमञ्जून ॥२॥

३-इसरे श्रध्याय के सातवें मंत्र को १२ दिन में २५०००

जपने से स्वप्त में कार्य सिद्धि का ज्ञान होता है।

🕉 कार्परयदोपोपहतम्बभावः प्रच्छामि त्यां धर्मसंमृदचेताः। यच्छ यः स्यान्निर्वितंत्र हितन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्यां प्रपन्नम्॥श

४-तीसरे ख़ष्याय के तीसरे मन्त्र का १४ दिन में ११०००

जप करने से चित्त को स्थिरता प्राप्त होती है। 🍑 लोकेऽस्मिन्द्विच्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानय।झानयोगेन

सांख्यानां कर्मयोगन योगिनाम् ॥४॥ ४-चौथे ष्रध्याय के चौथे ख्लोक का २१ दिन में ४००००

करते से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है।

ॐ खपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्विजा-

नीयां त्यमादो प्रोक्तवानिति ॥४॥

६--पॉॅंचबें ऋध्याय के पॉंबबे श्लोक का ३१ दिन में ४००००

जप करने से पराये द्रव्य की प्राप्ति होती है। 🕉 यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गन्यते । एकं सांख्य

च योगं च यः परयति स परयति ॥६॥

७ – झठवें द्राध्याय के छठे श्लोक का २४ दिन में २१०००

भप करने से विद्वेषण होता है।

💞 बंधुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैश्रात्मना जितः। अनात्म-वस्तु राष्ट्रत्वे वर्वेतात्मैव राष्ट्रवत्।।॥।

म-सातवें अध्याय के सातवें श्लोक का २१ दिन में १७०० जप करने से रोग का नाश होता है।

🦥 मतः परतरंगान्यस्किचिद्दित धनंजय । मीय सर्विमिटं

श्रीकं सूत्रे मिएगए। इव ॥=॥ -

.

६—आठवें अध्याय के न वें ख्लोक का १४ दिन में १४००० अप करने से वियोग कर्म सिद्ध होता है।
ॐ अभ्यासयोग्युकेन चेंतसा नान्यगामिना। परमं पुरुषं

दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥६॥ १० – नर्षे ऋष्याय के ६ वें रह्योक का २३ दिन में १६०००

जप करने से वशीकरण होता है । ॐ न च माँ वानि कमीणि निवध्नन्ति धनंजय । उदासीन-वदासीनमसक्तु तेषु कमेंसु ॥१०॥

वरासोनमसक्त तेषु कर्मसु ॥१०॥ ११—इसर्वे अध्याय के १० वें रत्नोक का ३१ में ३६००० अप करने से योग युक्त मनुष्य होता है।

जप करन से योग युक्त मतुष्य होता है। ॐ तेपां सततयुक्तानां भजतां भीतिपूर्वकम्। ददामि दुद्धि-योगं तं येन मामुषयान्ति ते ॥११॥ १२—दमवें श्राध्याय के १६ वें रह्योक का ३१ दिन में ३६०००

जप करने जस्मी प्राप्त होती हैं । ॐ वक्तु महस्यरोपेण दिन्या झात्मविभूतयः । याभिर्विभूति-भिर्लोकानमास्यं न्याप्य तिप्तति ॥१२॥

१३ नयारहवें प्रध्याय के ११वें रत्तोक का १४दिन में १३०० जप करने से किसी का बना बनाया काम बिगाड़ा जा सकतो है। ॐ दिन्यमान्यांवरथर दिन्यगंधानुतेपनम्। सर्वारच्यमय देवमनेत विश्वतीमुखम्॥१३॥

वमनत ।वस्वतामुखम् ॥१२॥ १४--ग्यारहवे अध्याय के १६ वें स्लोक का १४ दिन में

१२००० जप करने से पुष्कल धन हो प्राप्ति होती है। ॐ स्रानेकपाहररतक्वानेज परवामि त्यां सर्वतीऽनंतरूपम्। नातं नं मध्यं न पुनम्तवाहिं परवामि विद्वेरवर विरवस्त्यम्।।१४॥ १४—बारहर्जे स्रध्याय के १२ वें रह्योक का २१ दिन में

१५००० जप करने से वियोग होता है।

🍄 श्रेयो हि ज्ञानसभ्यासाःज्ञानाद्वयानं विशिष्यते ध्यानात्कर्यः फलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ।१४॥

१६—तेरहवें श्रध्याय के १३ वें रलोक का २४ दिन में २४००० जप करने से कार्य की सिद्धि होती है।

कें होयं यत्तत्त्रवद्यामि यद्ह्यात्वाऽमृतमश्तुते । श्रनादिमत्परं

प्रधा न सत्तनासदुस्यते ॥१६॥ १ - चौदहर्वे अध्याय के १४ वें स्लोक का ४१ दिन में

१०००० जप करने में मरण समय का ज्ञान होता है। ॐ यदा सत्ये प्रचुद्धे तु प्रलयं याति देहमृत्। तदोत्तमियदां लोकान् स्रमलान्त्रतिपद्यते ॥१७॥

१--पद्रहवें अध्याय के १४ वें रत्नोक का १४ दिन में १९००० जप करने से राज् को प्राप्त होने वाली वस्तु न प्राप्त हो।

कें सर्वभ्य चाहं हुद्दि संिविष्टो मत्तः म्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदैरचसर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्त छुद्धेदिवदेव चाहम् ॥१८॥

१६ - सोलहवें अध्याय के १६ वें श्लोक का ११ दिन में

१००० जन करने से विद्वेषण तथा शत्रु का नाश होता है।

🕉 अनेकचित्तविश्रान्ता मोह्यात समावृताः। प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥

२०- सत्रहवें अध्याय के १० वें रतीक का १५ दिन में .१५००० जप करने से शत्रु का कार्य नष्ट होता है।

🍑 श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत् त्रिविधं बरः। अफलाकािन-मियु क्तै: सात्विकं परिचक्तते ॥ २० ॥

२१ - अठारहवें अध्याय के १८ वें श्लोक का २१ दिन में १४००० जप करने से मोइन होता हैं। 🍑 झानं होयं परिहाता त्रिविधा कर्मचौदना । कारणं कर्म

कर्तेति त्रिविधः कर्मसंपदः ॥ २१ ॥ हमने गीता के श्लोकों की पुरश्चरणविधि जी ऊपर दी है. चन पुरस्वरर्गों के काने में पहले चन मन्त्रों का सिद्ध करना श्रावर्थक है। विना मिद्ध किये मन्त्र फल न देंगे—यह ध्यान में रहे। मन्त्र सिद्ध करने के लिये नित्यपति, भगवान् का पूजन कर सन्त्र जपना होगा जिस विधि से भगवान् का पूजन करना होगा, वह विधि इस प्रकार है—

स्तान करके पीली रंगी हुई व पीली रेशमी घोती पहरे, द्रपट्टा छोहे, ज्ञासन पर चैठ कर 'अपिता रात्रिये या' इस मंत्र से

पवित्र होकर नीचे लिखे मन्त्र में श्राचमन करे :— ॐ केशवाय नमः।ॐ माववाय नमः।ॐ नारायणाय नमः। परचात् भगवान् का ध्यान करके प्राणायाम करे, तत्परचात् संकल्प करे।

के स्विनिक्षीमुक्तन्यस्थित्वानन्यस्य श्रक्काणो द्वितीयपरार्के एक-पंचाशत्तमेवर्षे प्रथम मामे, प्रथम पत्ते, प्रयम दिवमे, ध्वतो दिती-वेयामे. तृतीयेमतृतें, स्वायमुवादिमन्यतराणांमध्ये सप्तमे प्रेयय-श्रीरवेतवाराहकल्पे, स्वायमुवादिमन्यतराणांमध्ये सप्तमे प्रेययव-तमन्यन्यने, कृतनेनाद्वापरकिल्मिक्षानां चतुर्युनानामध्ये वर्तमाने ध्यप्टाहरातिनमे किल्वमे तरप्रथमयम्मे तथा पंचाशानोटियोजन-विस्तीय भूमंडलान्नगंतमप्तद्वीपमप्ययतिन कम्बद्धीपे नत्रापि वर्तन्व नवस्त्रातांमध्ये नवमहस्रयोजनविद्यानीर्थे सन्तमञ्जे नत्रापि पर--पवित्रे मारतेवर्षे ध्यायीवनीन्तर्गत्त्रह्वावर्तकदेशे कुमानिक्षेत्रे मसुरार परवित्रे सारतेवर्षे स्वायीवनीन्तर्गत्त्रह्वावर्तकदेशे कुमानिक्षेत्रे मसुरार परवित्रे सारतेवर्षे स्वायीवनीन्तर्गत्त्रह्वावर्तकदेशे कुमानिक्षेत्रे

नोट-(१) ऋपने समीपवर्त्ती मंडल का नाम।

(२) समीपवर्ती चेत्र का नाम।

(१) त्राहाण द्वारा जप कराना हो तो देव बाहाण सिन्नधी कहना। केवल त्राप ही करे तो देव सिन्नधी कहना। त्यराज्यातीत अमुक्थ संख्यापरिमिते प्रवर्तमानेसवरसरे प्रभवादिपिट संवरसराणांमध्ये अमुक्भ नामसंवरसरे, अमुकान स्वती, अमुक्भासे, अमुक्भासे। अमुक्भार्थ चन्द्र, शेपेषु प्रतेषु यथाययथारिष्यानिध्यतेषु सरसु एवं अद्याप्ययेष्याचिष्याच्याविष्याच्यां अमुक्भाविष्ये अमुक्भाव अमुक्भायामार्थ्य विष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याच्याचिष्याचिष्याच्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याचिष्याच

पहले पुरुष्तुक्ते अपने शरीर में देहन्यात करे।
र सरक्षतीर्षा वाम करे २ पुरुष्यवेद्दे दन करे
र सतक्षतीर्षा वाम करे ४ पुरुष्यवेद्दे दन करे
र सत्विद्याद्य वाम पादे ४ विषादूद्व व दन पादे
४ तत्विदाइ० वामजानी ६ तस्मायज्ञात् दन जानी
७ तस्मायज्ञात्का न तस्माद्या विकल्पा
६ त यज्ञ । नामो १० यस्तुरुष हिर्दे
११ मालक्षोस्य० वामवादी १२ चन्द्रमा सत्ती। दनवादी

<sup>(</sup>४) पत्रे में संस्वत् की संख्यां द्वपी रहती है वही बोलना।

<sup>(</sup>४) सम्बत् का नाम भी पत्रे में छपा रहता है।

<sup>(</sup>६) मकर की संक्रांति से उत्तरायण, कर्क से दिल्लायन

<sup>(</sup>७) मेप की संक्रांति से उत्तर गोल तुलाकी संक्रांति से दिल्या गोल होता है।

दाच्या गाल हाता है। ( ८ ) चैन से दो ? महीने की बसन्तादि छु: ऋतु होती है, जैसे बसन्त, मीब्म, वर्षा, शरद, हैमन्त शिशिर।

#### भगवद्गीतायां

युन्दारण्यगक्तयपादपतले शोणाभे 🤝

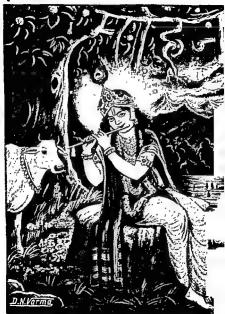

रन्दारभग कल्पपादपत्रके सहस्रपोठेऽस्कुजेशोणाज्ञे बद्यपत्रके स्थितमजं पीतान्यरालंकृतम् । बीमृतासमनेकमूपणपुतं गोगोपगोपीवृतम् गोविन्दंस्मरसुन्दरं सुनियुतं वेशुंरणन्तं स्मरेत् ॥ १३ नाभ्याऽत्र्यासीत्० कंठे १४ यत्पुरुषेशा० मुखे १४ सप्तास्या० नेत्रे १६ यज्ञ'न० शिरसि

बाट में फूल व तुलमी भगवान की मूर्ति में लगाकर इन्हीं मर्जों को बोलता हुआ भगवान के शरीर में भी न्याम करे, फिर खागे लिएरे ध्यान की समरण करता हुआ पूजन करें।

वशीनिभूषितकराभ्रषतीरदाभात् । पीतान्वरादृत्यधिन्यफता-भरोष्ठात् ॥ पूर्णेन्टसुन्दरमुखावरबिन्टनेत्रात् । क्रष्णात्परं किमपि तत्वसहं न जाने ॥

प्जन वेरोक और पुराणोक्त मन्त्रों से पुष्प वुलसी हाथ में

लेकर आवाहन करे।

ॐ सहस्रशोर्षापुरुषः सहस्रातः सहस्रपतः ।सभूमिर्ठ॰सर्व्यतः स्ट्रासाद्यतिष्ठदशाशुक्तमः ॥ श्रमण्डस्मायन्देवस्वस्थानात्परमेश्वरः ! श्रहं पूजो करिष्यामि सदा त्यं संसुखोभव ॥

ऐसे कहकर भगवान पर पुष्प नुससी चढ़ाना । फिर आसन के लिये पुष्प नुससीचढाना । सामगराम और मूर्ति में आवाहन

बिमर्जन नहीं करना।

🍑 पुरुषऽपवेदर्ठ० सर्वयद्भूतयम्भाव्यम्। उतामृतत्वस्यशानीः यदन्तेनातिरोहित ॥ निद्धासन स्वर्णगीठ नानाश्त्वापशोभितम् । अनन्वपत्पप्रस्यमुपविश्यासन विभो ! ॥

किर पुष्प चन्टन तुल्भी झत्ततपुक्त जल लेकर पैर छुलाना । ॐ प्रशासन्यमद्भितावोद्यायास्वपूक्षः । पादीस्यव्यस्या-भूतानिर्द्रियासस्यास्यतिव्यस्यान्यस्यास्य पुष्परान्यस्यानि

च । पारा गृहाण्डेवेश भक्तानुष्रकारक ॥

हाथ घुलान को अर्घ्य कहत हैं। चन्दन फूल अन्तत जल में

मिला कर शंख 🛘 भगवान की मृति पर चढ़ाना ।

ॐ त्रिपादृद्ध र्थंऽउद्देशुरुषः पान्नोस्येद्दाशवस्पन । ततोव्विष्य-क व्यकामस्सारम्भानरानेऽश्रमि ॥ रारातोयसमानीत र्गपपुष्पादि- वामितम् । ऋर्ष्यगृह्मण्यदेवेश शीत्यर्थं ते सदा प्रभो ॥

श्राचमन के श्रर्थ शुद्ध तल चढ़ाना।

ॐ तनोवितराडवायतव्यिराजोऽयधिपृष्टयः। सजातोऽय्यत्यः रिच्यतपरवाद्मृमिमथोपुरः॥ गंगातोयसमानीनं सुवर्णकलशो-द्धृतम् । स्राचमनं देवदेवेश शीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

मामान्य स्तान गंधयुक्त जन शंख में भर कर कराना !

ॐ तस्माचाहारसञ्बद्धतः संभूतंष्पदाज्यम् ।पशु स्तार्चकेट्याः अन्यानार्ण्यामास्यारचये । गंगानरस्वतीतापी पयोष्णी नर्मदाः

र्फजा । तक्ष्यसैस्मापितोरेच तेनशान्तिकुरुप्य मे ॥ पंचामृतस्नानम् प्रथम दुग्ध से स्नान कराना।

ॐ पयः पृथिव्यापयऽम्रोपवीयुवयोदिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । -पयम्बतीः प्रदिशः सन्तुमहाम् । कामधेनु समृद्भृतं सर्वेषां जीवनं

परम् । पायनंयज्ञहेतुरच पयः स्तानार्थमधितम् ॥

पुनः शुद्धोदकस्नानं तस्माद्यक्षाद् मंत्र से । फिर श्राचमन के

दधिस्नानम् । -लिए जल चढ़ाना । ॐ द्धिकाव्योऽत्रकारियश्चिक्योरश्वस्यवाजिनः । सुरमिनीः

मुखाकरत्त्रणऽत्रायूर्श्वेषितारियत्। प्यमस्तुसमुत्पन्त्रंमधुराम्संशीरीः प्रभम् । दृध्यानीतं भेघादेव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

फिर तस्माद्शाद् मंत्र ने शुद्धीदक स्नान कराना। आचमन

के लिये जल चढ़ाना । घृत स्नानम्।

🍑 घतम्मिम नंपृतमस्ययोनिष् वेशितोष्तुनवस्यथाम । अनु-·ष्यधमावह्मादयस्य स्वाहाकृतं वृषमवित्तह्रयम् । नवनीतममुस्प--न्तं सर्वसंतीपकारकम् । घृतंतुभ्यंत्रवास्यामिस्तानार्थंप्रतिगृह्यताम् ॥

फिर शुद्धोदक स्नान श्रीर श्राचमन तस्माद्बाद् मन्त्र से

<sup>.</sup>मघुस्तानम् ।

🍑 मधुवाताऽऋतायते मधुक्तरिन सिन्धवः । माध्वीनीः -सन्स्वोपयीः । मघुनकमुत्तोपसोमघुमत्पार्थिव्हे०रजः । मघुग्रीरस्तुनः पिता ॥ मधुमान्नोबनम्पनिर्मधुमाऽत्रस्त् सर्यः माध्योगाँबोभबन्तु नः ॥ तरुपुणसमृद्भृतं सुस्वादुमधुरंमधु ॥ वेतः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्यं प्रतिगृद्धताम् ॥

याद में शुद्धोदक से स्नान और आचमन कराना।

शर्करा ग्नानम् ।

ॐ ज्ञाप थ्रं रसमुद्दयम ४० सूर्वे सन्त ४० समाहितम्। ज्ञापा श्रे रसस्ययो रसस्तवो प्रहान्युत्तम सृपयामगृशैनोसीन्द्रायस्याजुष्ट-इृह्यान्येपतेयोनिरिन्द्रायस्याजुण्टतसम् ॥ इज्जस्यसमृद्भृता रार्क-रापुष्टिकारिका। मलापहारिका दिच्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

पुनः शुद्धोः कं स्नान धौर ध्याचमन फिर पंचामृत मिलाकर

'स्तान कराना ।

ॐ पंचनद्यः सरस्वती अभियन्ति मस्त्रोतमः । भरस्वती तु पंचथासी देशे भवत्परित्॥ पयोज्यिष्वंचैव मधु च शर्करायुनम्। पंचायुने मयानीतं म्नानार्थं प्रतिगृक्षाम्॥

शुद्रोहर स्नान और श्रायमन, चस्द्रनोहक स्नानम् ।

🅉 गंघद्वागंदुराचर्षां निस्यपुष्टांकरीपिखीम् । ईश्वरी सर्वभूरं चार्नां नामिद्दोपद्वोधियम् ॥ सलयाचलं संभूतं चन्द्रनागरुसंभवम् । चन्द्रनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृद्याताम् ॥

फिर शुद्धोदक स्नान और जाचमन कराना सुगन्यित द्रव्य

(इत्र) में स्तान कराना।

के कर्डे॰ शुनाते खर्डे॰शुः पच्यतां पहपा पहः । गंधन्तेस्रोमस-'यतुमदाय रमोऽश्रन्थुतः ॥ नानासुगन्धि द्रन्यं च चन्दनं रजनी-युतम् । उद्दर्जनं मयादन्तं स्मान्ध्यं प्रतिगृह्यताम् ॥

बाद में शुद्धोदक स्तान और श्राचमन।

ॐ शुद्धपालः सर्वशुद्धवालोमिखिवालस्य त्यारिवनः स्वेतः स्वेताज्ञोरुणस्वे रुद्धाय पशुपत्रवेवरुणीयामा व्यवलिन्द्यारीद्रानमी-रूपाः पार्जन्याः ॥ स्तान के परचात् पुरुषस्क की १६ ऋचाओं से श्रीभेषेक फरना। दो वस्त्र धाती दुपट्टा व श्रांगोद्धा। स्तान कराकर विहा-सन् पर तुलसो रखकर भगवान् को मूर्ति स्थापित कर वाद में पूजन फरना।

🍣 तस्माद्यहात्सव्वं हुतश्रद्धः सामानियहिरे । ह्रन्शः 🥴 सि यहिरे । तस्माद्यज्ञस्तसादजायतः । शातवातोष्णसंत्रायं परंशज्जाः निवारणम् । सुवपथारियं यसमादासेऽयं जातगृक्षताम् ॥

ष्ट्राचमन, यञ्जोपवीत ।

कि तस्मादरबाऽखजाय-तं येकंचोमयादतः । गायोहजिहारे-तस्मात्तस्माऽजाताऽखजावयः ॥ अम्रणातिर्मितंसूत्रं विष्णुपन्थि-समन्वितम् । यहोपयीतं परमं गुरुतां च जनार्वृत्त ॥

यहोपबोत के बाद श्राचमन ।

#### चन्द्रन घढ़ाना।

क्ष्यं तंयसंबर्हिपियीचन्युक्यं जातमप्तः । तेतः देवाऽक्षयजन्य-साध्याऽऋपयश्च थे । मत्तयाचलसंभूतं शीवमानन्दवर्द्धनम् । कारमीरचनसाराज्यं चन्दनं प्रतिगृक्षताम् ॥

#### त्रात्त यदाना 🅸

. ६७. खन्नमी मदन्तद्यविषयाऽयधूपतः । अस्तोपतस्यमायो विप्रानविष्टयामतोयोजान्विन्द्रते ६री ॥ अन्ततारच सुरश्रेष्टा कु फ-मार्का सुराभिता मयानिवेत्देता भक्तयागृदाख परमश्वरः॥

क्ष टिप्तणो-हारीत संहिता में चंत्ररीय क्रोर हारीत के संवाद में अन्तत चढ़ाना अध्येषात्रा में आया है तथा जी चढ़ाने का निपेश है चांवलों का नहीं है अचारादरों में लिखा है।

<sup>्</sup>रें श्रञ्जनास्तुवयापोक्ता इति श्राचारादर्श उक्तत्राद्यवानामे-वार्षे प्रतिषेष न तन्द्रलानाम् ।

#### पुष्प, पुष्पमाला चढ़ाना।

्ये यत्पुरुपंज्यदृष्ट्यः कतिघाच्यकलग्यन् । मुखंकिमस्यासीत्कं चाह् किमूक् पादाउच्येते । नानाविघानि पुष्पामि ऋतुकालोद्-मवानि च । मयापितानि सर्वाणि पुजार्यं प्रतिगृहाताम् ॥

नुलसी चढ़ाना ।

अ श्रीरवते लहमीरवपत्नागडीरात्रे पार्खे नल्प्राणिहपमरिवनीच्यात्म । इप्पालिपाण गुम्मऽडपाण मर्वलोकम्मऽडपाण ॥
नुलसी हेमस्यां च रत्नरूपां च मंजरीम ॥ भवमोल्मदा सुभ्य
मर्पयामि हरिनियाम् ॥ ॥ धूपम् ॥

क्ष ब्राह्मणोस्य मुख्यमानी द्वाहराजन्यः कृतः । कृतन्तरस्य पद्वैरयः पद्भ्यार्थ्युगृहोऽस्रजायन ॥ वनस्पतिरनोत्पन्नं सुगंधाद्वयं मनोहरं । आवेषः सर्वेदेवानां थ्योऽयं प्रतिगृह्णताम् ॥

घुत शीपम् ।

क सन्द्रमा मनसो जातरचतोः स्योऽष्रजायत्। श्रोत्राद्वायुरच प्रायारच मुखादनि रजायत्। घुनवत्तिम्मायक तथाकपूरसयुतम्। दीपं ग्रहाय देवेश श्रैलोक्यतिमिरापदं । नेवेचम् ।

र्व्यनाश्याऽत्रासीदन्तरिक्तर्दे० शीर्ष्योशीःसमवर्तनपद्श्यान्भ्-मिर्दिशः श्रीत्रात्तथा लोकां २८व्यकल्पयन् ॥ श्रन्तं चतुर्विशंस्व।दु रसैः पद्भिः समन्वितम् । श्रद्यभोज्य समायुक्तं नैवेद्यः प्रतिगृग्रताम् ॥

भोजनान्ते श्राचमनीयम् ।

क रातुरुपेण्हियारेवायद्यमतन्यतः। व्ययनन्तोस्यासीदावयं प्रीप्मः इध्मः शरद्धविः॥ उच्छिप्टोप्यग्रुचिवीपि यस्यस्मरण-मात्रतः। तस्मै ते परमेशाय श्रुद्धमान्यम्नीयकम्।

ताम्बूल पु'गीफले ।

ॐ सप्तास्यासम्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । देवायद्य-इत्तत्वानाऽश्रवष्नांपुरुषपशुम् ॥-नागवल्लांदलंदिव्यं पुनोकपूर-संयुतम् । यदत्रं सुरभिकृत्स्वादु ताम्त्रृत्यं प्रतिगृद्यताम् ॥

#### ऋतुफलम् ।

ॐ या: फलिनीयोऽश्रफला श्रपुष्पायाश्चपुष्पिणीः वृहस्पति-प्रस्तास्तानो सु'चन्त्वठे० हसः ॥ इद फल मयादेव स्यापितं' पुरतस्त्रम् । तेनमसफलाबाह्मभवेच्जन्मनिजन्मानि ॥

#### दिवणा ।

🍪 हिर्द्यगर्भः समवत्तामे भूतस्य जातःपतिरेकऽमासीत् । सदाधारपृथ्वां चामुतेमां कामै देवाय हविपाविधेम ॥ ।हर्द्यगर्भ-गर्भस्य हमदार्थविभावसो व्यनन्तपुरवकत्तृत्रसाः शान्तिं प्रयन्त्रुमे ।

#### भारार्तिन्वम् ।

<sup>८%</sup> इदर्ड० हिवः प्रजननक्सेऽधस्तु दशवीरर्जन्सर्वगणस्वस्तये। श्रात्मसान प्रजासनि पशुरानि सोकसन्यमयसित ॥ अग्निः प्रजान्य हुतानकक्षेत्रजन्यवारेशं अस्मासुचत्त । कद्क्षीगर्भसंभूतं कपूरं च प्रदीपितम् । आरार्विश्यमहंकुर्वे प्रयमेषरक्षेमय ॥

#### मन्त्र पुष्पाञ्जलि ।

ॐ यह्नेनयहमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासम्। वेह्रहार्कमहिमानः सचन्त यत्र पूर्वसाध्याः सांन्तदेवाः। ॐ राजाध्याजापप्रसद्धसाहिनं। नमी वय वैश्ववणायपुन्नहे। समेन व्याप्रसामान्यासम्। कामस्वरा वैश्ववणोददातु । कुनेरायवैश्ववणाय राजाधिराजायमहाराजाय नमः। ॐ स्वास्त्रसामाज्यभेज्य स्वाराज्यं वैराज्यं पारमण्ड्यं राज्यं महाराज्यमाधिषस्यमयं समन्त पर्यायीस्यास्त्रावीभौमसार्वापुप्यान्तादापराद्धीष्ट्रियेन्यसपुर्वपत्राच्यापस्राद्धीत । तद्य्यपर स्लोकोऽभिगोतामस्तरः। परिवेष्टारोमस्त्रस्यासस्तर्हे आवीत्तिवस्यकाम प्रेविश्ववैद्याः समासदहति ॥ क्षायास्तराहे आवीत्तिवस्यकाम प्रेविश्ववैद्याः समासदहति ॥ विश्ववर्षेष्ठा विश्ववोद्याह्यो विश्ववोवाहुस्तिवश्वस्यान्य सिमस्तर्वेद्याः समासदहति ॥ स्वाहम्यान्यमति सम्पत्रत्रे वावासुमीजनयन्त्रेवऽप्यकः॥ सिमाहम्यान्यमति सम्पत्रत्रे वावासुमीजनयन्त्वेवऽप्यकः॥

#### प्रदक्षिणा#

ँ वे वीर्थानिप्रचरन्तिस्वा इस्वानिपंग्यः। वेषा श्र्रं सहस्व-षोजनेषयन्यानितन्मसि॥ उपचारसमानैस्तु यस्पूजा च मयाकृता}-तस्सर्यपूर्णवाँयातु प्रदक्तिषायाः प्रभावतः॥ यानि कानिच पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि वानि प्रखरयन्ति प्रदक्तिण पद्दे पद्दे॥-

स्तुतिपाठ नमस्कार ।

प्राहि मां पापिनंचोरंपन्मांचारंबिबर्जितम्। नमस्कारेख्येदेशः, संसाराखंबयातिनम्॥ प्रपन्नंपाहिमाभीश भीतंमृत्युमहार्धवातः ! जो अपना कार्य अभीप्र होय उस कार्य के लिये जो मन्त्र हो उसे जे । भगवान् का भ्यान करे। उप के परवात् दशांश का हवन करें वांवकं को खोर का। खोर में तिल, मेवा, खांह, यो अवस्य मिलावे। हवन क परचात् चिलदान करे। विदान का मन्त्र वही होगा जिस मन्त्र का जप किया जायगा। वार्षे हाथ के अंगृहे और तर्जनी ( सयसे छोटी उ गली के पास की उ गली ) को मिला कर 'एपवित विद्याय नमः" कह कर हलुए का चिलदान करता, जिसमें कम से कम एक मतुष्य का पेट भरे। वह वित्रान का परार्थ किसी पात्र से ढक कर अपने सिरहाने (स्थान वया वामना का भ्यान करते हुए मन्त्र को ग्रुख से स्मर्य करते हुए सो हना। प्रातः वित्रान का हलुत्रा गाय को खिला देना।

#### 🕾 टिप्पग्री

एकाचरङ्या रवीसप्त तिसोदद्याद्विनायके । चतस्तः केशवेदद्याः च्छिवस्याद्वेपदक्तिसा ॥

क्ष इतिः । क्ष

#### त्तमा-प्रार्थना ।

श्रावाहमं नजानामि नजानामि विसंजनम्। पूर्ताचेय न जानामि समस्य परमेश्वर ॥१॥ श्रान्ययाशरास्यं नाहित त्वमेव श्रारासं मत्र । तस्मात्कारुण्य भावेत समस्य परमेश्वर ॥१॥ गांत-पापं गांतुः त्वं गांत्रारियु मेव च । श्रागता मुख संपत्तिः मुख्याच तवव्यातात् ॥३॥ मंत्रहीनं कियाहीनं भक्तिनं मुरेश्वर । यस्पूतिं मयाहेव परिपूर्णं तस्तु मे ॥४॥ यक्कर पद्रश्रान्यं मात्राहीनं च यद्भवेत् । तस्तु सम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ॥४॥ यस्यस्ट-

स्वाच नामोकस्वातपोयस्रक्रियादिष् । न्यूनं संपूर्णतांवाति सद्योवन्दे-तमच्युतम् ॥६॥ प्रमादान्द्रवतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषुयत् । स्मर-खादेवतद्विष्णो सन्पूर्णस्यादितिश्रुतिः॥ व्यनयाययोपचारपूज्याः श्रीमगवान्विष्णुः प्रीयतोनमम ।

श्रायमवान्यपण्डा प्रायवानमभ । इतना थोत कर साण्टांग प्रशास करे । विच्लु समवास का पंचाहत रांख के ऊपर परिक्रमा करके पात्र में रखकर पान करें, और सिर पर धारण करें ।

चार सर पर घारण कर । चकालमृश्वहरणं सर्वेव्याधि विनासनं । विष्णुपारोदकं पीरवा पुनर्जन्म न विवते ॥ भविष्वे ॥ विष्णुपाराभिषकं यः

पोरवा पुनर्जन्म न विश्वत ॥ अविर्धा । विरातुषादाभिषिक यः पात्रस्य पुनर्जन्म न विश्वत ॥ अविर्ध ॥ विरातुषादाभिषिक यः पात्रस्य पित्रस्य ॥ स्वर्षाप विनिमु को स्वाति परमा गित्स् ॥ - पात्रसिक विष्णोः करेखिवते यदि । स मूदो नरकंपाति - याविरन्द्रारयतुर्वेशः॥

## ।। श्री गलेशाय नमः ॥

## श्रथ गीतामाहात्म्य प्रारम्भः॥

#### धरोवाच—

भगवन्परमेशान भक्तिरव्यभिचारिकी । प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रमी ! ॥ १ ॥

## श्री विष्णुरुवाच—

प्रारब्धं भुज्यमानी हि गीताम्यासरतः सदा। स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ २ ॥ महा-पापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्। कचित्स्वर्णं न द्वर्वेति नलिनीदलर्मशुवत् ॥३॥ गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते । तत्र सर्वाणि तीर्यान प्रयागादीनितत्र वै

पृथ्वी योली—हे भगवन् हे परमेशान भाग, भाग्य (ऐश्वर्य) को भागते हुए हे प्रभी अव्यक्षिचारिणी भिक्त किस प्रकार होती है ॥१॥ स्री विच्लुजी वोले—साग, भाग्य (ऐश्वर्य) को भोगते हुए को (पुरुष) इसेशा (नित्य प्रति) गांवा का पाठ करता है। वह भोज ( संसार में यार-पार नहीं जन्मता) पाता है। संसार में सुसी रहकर कर्मों से अलिप्त ( अलहदा) रहता है॥ २॥ जो (पुरुष) गोता का नित्य व्यान करता है, उसको महापाय (प्रवाहरमा सुरापान) आदि पाप इस तरह नहीं चूले हैं जैसे कमले के पत्ते की जल नहीं खता है॥ १॥ विस पर में

॥ ४॥ सर्वे देवाश्च ष्रम्पयो योगिनः पत्नमाश्च ये ।
गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धवपापेदैः ॥ ५ ॥ सहायो
लायते शीश्रं यत्र भीता अवर्तते । यत्र गीताविचारश्य
पठनं पाठनं श्रुतम् । तत्राहं निश्चतं प्रध्यि निवसामि
सदैव हि ॥ ६ ॥ गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमे
गृहम् । गीताज्ञानश्रुपाश्रित्य त्रीं क्षोकान्यालयाम्यहम् ॥ ॥
गीता मे परमा विद्या त्रसस्या न संश्वयः । अर्थमात्रालरा
नित्या स्थानिबीच्यपदास्मिका ॥ = ॥ चिदानंदेन कृष्योन
श्रोक्ता स्यस्रुखतोऽर्जुनम् । वेदत्रयी परानंदा तन्वार्थज्ञानसंयुता ॥ ६॥ योऽष्टादशक्षेत्रित्यं नरो निश्चलमानसः ।

%। अद्भगवद्गीता रहती है तथा जहाँ नित्य पाठ होता है वहाँ पर प्रयाग आदि सर्व तीर्थ रहते हैं ॥ ४ ॥ सन्यूर्ण देवता ऋषि, सर्व, योगी, गोपाल, गोपियाँ, नारद, उद्धव, तथा पापैय आदि ॥ से सर्व लें है ॥ ४ ॥ से बकों के साथ जहाँ गीता का पाठ होता है यहां सहायता के लिये ( भगवान् ) जल्दी आते हैं भगवान् वोले— है पृथ्वी जिस स्थान पर गोता का मनन होता है पाठ होता है पढ़ी जाती है पहाई जाती है सुनी जाती है सुनाई जाती है सहो में तिस्तय ही वास करता हूँ ॥ ६॥ में गोता के आश्रम उहरता हूँ । गीता सेरा उस्त स्थान ( घर ) है । गीता का झान पाकत हूँ । गीता मेरा उस्त स्थान ( घर ) है । गीता का झान पाकत पर भों तीन लोक पाकता हूँ । गीता नेरी झझ स्वस्त परमा विद्या हथा माता सेरी झझ स्वस्त परमा विद्या हथा माता वाली, प्रपन च्याप कहने लावक पद वाली हैं ॥ ⊏ ॥ चिद्यानन्द सगवान् श्रीकृष्ण से अपने सुख से तीन वेद ध्यानन्द आनन्द देने वाली. जो कि तस्तों, के च्युर्स स्वरीत च्यानन्द होने वाली. जो कि तस्तों, के च्युर्स स्वरीत च्यानन्द होने वाली. जो कि तस्तों, के च्युर्स स्वरीत च्यानन्द होने वाली. जो कि तस्तों, के च्युर्स स्वरीत च्यानन्द होने वाली. जो कि तस्तों, के च्युर्स स्वरीत च्यानने स्वरीत के स्वरीत के स्वरीत च्यानने स्वरीत के स्वरीत चानने साम के स्वरीत चानने साम करता है । च्यानि साम चान वाली साम चान वाली हो । चान वाली है । चान वाली साम चान वाली साम चान वाली हो । चान चान साम चान चाली साम चान वाली साम चान वाली हो । चान चान साम चान चान साम चान चान साम चान चान साम च

ज्ञानसिद्धिं सं लभते तेतो याति परं पदम् ॥ १० ॥ पाठेऽसमर्थः संपूर्णे ततोऽर्थं पाठमाचरेत् । तदा गोदानजं
पुर्यं लभते नात्र संशयः ॥ ११ ॥ तिमागं पठमानस्तुः
सोमपागफलं लभेत् । पढंशं जपमानस्तु गंगास्नानफलं
लभेत् ॥ १२ ॥ एकाष्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिः
संग्रतः । रुद्रलोकमवाप्नोति गयो भृत्वा वसेक्तिरस् ॥१६॥
प्रष्वायं रलोकपादं चा नित्यं यः पठते नरः । स पाति
नरतां यावन्मन्वंतरं वसुंघरे ॥१४॥ गीतायाः रलोकदशकं
,सम पंच चतुष्टयम् । द्वी त्रीनकं तद्यं वा रलोकानां यः
पठेनरः ॥१४॥ चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षायामगुतं ध्रुवम् ।

खास मनतव बाली गीता को अर्जुन से कहा ॥ ॥ जो (पुरुष) निर्वत मन ( शान्त वित्त ) से अप्राद्श १८ अध्याय निरय पढ़ता है। वह झान बाला हो जाता है तदनन्दर मोस पाता है। १९॥ पूरे १८ अध्याय पाठ न कर सके तो आधे ६ अध्याय पाठ करने से गऊ के दान के समान पुष्य पाता है इसमें सन्देह नहीं है। १९॥ त्रिभाग अर्थात ६ अध्याय पाठ करने से गऊ के दान के समान पुष्य पाता है इसमें सन्देह नहीं है। १९॥ त्रिभाग अर्थात ६ अध्याय का पाठ करने से सोमयाग का फल मिलता है। पढ़ेरा अर्थात १ अर्थात है।। १२॥ यदि जो पुरुष एक अध्याय का पाठ नित्य भिक्त है।। १२॥ यदि जो पुरुष एक अध्याय का पाठ नित्य भिक्त गणों के साथ आनन्द पाता है।। १३॥ हे पुष्ती इस गीता के १ अध्याय अथवा १ १ लोक का पाद (वीथा हिस्सा) जो महुष्य रित्य पाठ करता है वह मन्यन्यर तक मनुष्य योत में वास करता है।। १४॥ जो मनुष्य गीता के दश, सात, गाँच, वार

गीतापाठसभायुक्तो स्तो-मानुपतां त्रनेत् ॥१६॥ गीता-स्यासं पुनः कत्वा लमते स्रक्तिस्त्रममाम्। गीतेत्युवार संयुक्तो त्रिथमाखो गतिलमेत् ॥१७॥ गीतार्थश्रवणासको महापापस्तोऽपि वा। वैकुष्ठं समवाप्नोति विप्तुना सह पोदते ॥ १८॥ गीतार्थं ष्यायते नित्त्यं कृत्वा कर्माखि भृत्शाः। जीवन्स्रक्तः स विद्येषो देहांते परमं पदम् ॥१६॥ गीतामाश्रित्य बहवो भृष्यजो जनकादयः। निर्धृतकल्मपा लोके गीता याताः परं षदम् ॥२०॥ गीतायाः पठनं कृत्वा माहात्म्यं नैव थः पटेत् ॥ इथा पाठो भवेत्तस्य थम एव

हो, तीन, एक अथवा आधा रसोक नित्य चाठ करता है ॥१४॥
वह निरुचय करके अयुत (दश सहस्र) वर्ष पर्यन्त चन्द्रलोक
में बसता है। और जो पुक्य गीला का पाठ करते हुए अपने
गरीर को रवाग करता है वह अगुत्य योति में निवास करता है
फिर गीचा पाठ को करता हुआ उत्तम मुक्ति को प्राप्त होता है।
और जो पुरुप केवल गीता शब्द को उच्चारण करता हुआ
मरने पर ग्रुम गीत को प्राप्त होता है।। १०॥ महा पापी भी
यदि गीता के अर्थ को मुनते हुए रारीर छोड़े वो चैकुरड अर्थात
(बिट्यु सोक) को प्राप्त होतर विच्यु भगवान् के साथ
स्थानन्द भोगता है।। १८॥ नित्य प्रति अनक कार्यों को करता
हुआ केवल जो गीता के अर्थ का पाठ करता है एसको प्राप्त
करता है।११॥ गीता के च्यान में आश्वत होकर जनक आदि
पहुत से राजा संसार में सम्पूर्ण पापों को योकर परमपद को
प्राप्त हो सा राजा संसार में सम्पूर्ण पापों को योकर परमपद को
प्राप्त हो सा राजा संसार में सम्पूर्ण पापों को योकर परमपद को

ह्युदाहतः ॥२१॥ एतन्माहात्म्यसंयुक्तं गीताम्यासं करोति यः। स तत्फलमवाप्नोति दुर्लमांगतिमाप्नुयात् ॥२२॥

ः स्त उवाच--महात्म्यमेतद्गीताया मया प्रोक्तं सनातनम् ।

गीतांते च पठेशस्त यदुक्तं तत्फर्लं लभेत् ॥ २३ ॥ अदि श्रीवाराहपुराणे श्रीगीतामाहात्म्यं संपूर्णम् क

पढ़ता है उसके पाठ का अम युवा है ॥ २१ ॥ और जो पुरुष इस माहात्म्य के साथ-साथ गीवा का पाठ करता है वह गीवा के पाठ का फल पाता हुआ दुर्लभ गित को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ मृतजो बोले—यह सनातन गीवा का माहात्म्य मैंने दुमसे कहा है गीता के अपन में जो इसका पाठ करता है उसको जपर लिखे हुए अनुसार फल मिलता है ॥ २३ ॥ इति आगरा निवासी घनश्याभ गोस्वामी छत बाराह पुराखोक श्री गीवा माहात्म्य की भाषा टीका समाप्त हुई ॥

## श्रीमद्भगवद्गीताध्यानादि ।

श्री गर्णशाय नमः। श्री गोपालकृष्णाय नमः।
ॐ श्रस्य श्री श्रीमद्भगवद्गीतामालामंत्रस्य भगवान्वेद्द्व्यास श्र्यिः॥ श्रनुष्टुष् छन्दः॥ श्रीकृष्णः परमात्मा
देवता ॥ श्रशोच्यानन्वशोचस्त्वंप्रज्ञावादांरचभापस
इति वीजम्॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं श्ररणंत्रजैति
शक्तिः॥ श्रद्धं त्वा सर्वपापेम्योमोचिय्यांमि मा श्रुच
इतिकीलकम्॥ नैनं छिन्दन्ति शस्ताणि नैनंदहति पायक

मारुत इति तर्जनीस्यां नमः ॥ अच्छेदोऽयमदाह्योऽय मक्लेदोऽशोष्यपवचेति मध्यमास्यां नमः ॥ नित्य सर्वगतः स्थाखुरचलोयंसनातन इत्यनामिकास्यां नमः। पश्यमेषार्थरूपाणि शतशोऽय सहस्रशहतिकनिष्ठिकास्य

नम: ॥ नानाविधानि दिच्यानि नानावर्णाकृतीनिचेति करतत्त करपृष्ठाभ्यां नमः ॥ इति करन्यासः ॥ श्रथ ं हृद्यादिन्यासः ॥ नैनंछिदंतिशसाणिनैनंदहति पावक-इतिहृदयाय नमः॥ न चैनं क्लेद्यंत्यायो न शोपयति मारुत इति शिरसे स्वाहा ॥ श्रच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो-ऽशोष्य एव चेति शिखायै वपट्॥ नित्यः सर्वेगतः स्थाग्रुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम्॥ परय मे पार्थ रूपाणि शतशोऽय सहस्रश इति नेत्रत्रयाग बौपट् ॥ नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतोनिचेति श्रस्त्रोय फट् ॥ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोग: । ॐ पार्थाय प्रतिभोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् च्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महामारतम् । अहेता-मृतवर्पिणी मगवतीमष्टादशाष्यायिनीमंग त्वामनुसंद्धामि मगवद्गीते भवद्वेषिणीम् ॥ १ .। नमोऽस्तु ते च्यात भगवान् नारायण् ने स्वयं श्रर्जुन को गीता पढाडे प्रका

भगवान् नारायण् न स्वय अज्नु का गीता भारत के बीच में पुराण सुनि श्री बहुतामृत वर्षिणः अष्टादश (१८

विशालबुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्रनेत्र । येन स्वया भारत-तैलपूर्णः प्रज्यालितो ज्ञानमयः प्रदीपः॥२॥ प्रपन्न-पारिजाताय तोत्रंवेत्रैकपाखये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता-पृतदुदे नम: ॥ ३ं ॥ सर्वोपनिपदो गावो दोग्धा गोपाल-र्नंदनः। पार्थो वत्सः सुचीर्मोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् । ४ ॥ वसुदेवसुतं देवं कंसचासूरमर्दनम् । देवकीपरमा-दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥ ४ ॥ भीष्मद्रोणतटा जय-(यजला गांधारनीलोत्पला । शल्यग्राहवतीकृपेण वहनी क्र्येन वेलाकुला अरवत्यामविकर्णधोरमकरा दुर्योधना-र्तिनी । सोचीर्णा खलु पांडवे रखनदी कैवर्तकः केशवः । ६ ॥ पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगंधीतकटं । र्षधन से छुड़ाने वाली हे माता तुमका घारण करता हूँ ॥ १ ॥ है विशाल युद्धि सिले हुए कमल के व्याकार के समान बढ़े-बड़े नेत्र वाले व्यास तुमने भारत रूपी तेल से भरा ज्ञान वाला दीपक जलाया है इसके लिये तुमको नमस्कार है।।२॥ कमल लिये हुए मुरली लिए <u>हुए ज्ञान मु</u>द्रा धारण किये हुए गीतामृत हुहने वाले श्रीकृष्ण भगवान् को नमस्कार है ॥ ३ ॥ सब उप-निपद् गाएँ हैं दोहने वाले गापनंदन (कृष्ण) हैं। अर्जुन बहुत है विद्वान भोगने वाले हैं गीतासृत उत्तम दूध है ॥ ४॥ बहुदेव के लड़के कंस और चाणूर को मारने वाले देवकी को आनन्द देने वाले जगद्गुरु शोक्रष्ण को सिर नवाता हूँ॥॥॥ भीरम और द्रोणाचार्य तट हैं। जयदूथ जल है। गांधारी नीला कमल है। शल्य माह है कर्ण लहरें हैं अश्वत्यामा विकर्ण बड़े-बड़े मगरहें। दुर्योधन भंवर है ऐसी रण रूपी नदी पाण्डवों ने छेशव

नानाख्यानककेसरं हिकथासम्बोधनावोधितम् ॥ लोके सज्जनपट्वदेरहरहः पेषीपमानं मुदा । भ्याद्भारतवंकनं कलिमलप्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥ ७ ॥ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंधयते गिरिम् । यत्कृषा तमहं वंदे परमानन्दमाध-वम् ॥ = ॥ यं श्रद्धावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्तिदिव्यैः स्तवेवेंदैः सांगवदक्रमीपनिवदंगीयन्ति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्वगतेन मनसा परयन्ति यं थोगिनो । यस्यातं न विदुः सुरासुरम्या देवाय तस्मै नमः॥

🕸 इति ध्यानम् 🕸

(फवट) नाय चलाने बाले क साथ तैर कर वार की ॥ ६॥ पाराशर्य (न्यास) के बचन मल रहित सुन्दर फमल हैं। गीता का अर्थ वेज सुगिन्य हैं। हिर की कथा की बताने के लिये कही गई अनेक कथा रूपी केसर से सुन्दर फमल को संसार में सजन रूपी भीरों के द्वारा प्रविदिन पान करी गई यह कालुग का मल नण्ट करन बाला भारत रूपी कमल हमारे कल्याया के लिय हां।।।।।।। जिसकां कृपा गूंग को वायाल करती है। ल्ला पहाड़ सांगता है एसे परमानन्द माधव को मैं श्वार नवाला हूँ।।।।।।। जिसकां अत्या, बकण, इन्द्र, ठर, बायु दिन्य स्तानों स स्तुति करते है। जदा घन आहर कम से बप स्पर्यों सं सि समवेद गाने वाले गाते हैं ज्यात लताकर उसमें मन लगाकर जिसका यानों देखते हैं जिसका अन्त देन, राज्ञ मारि कोई भी नहीं जानते उस दवता को मैं प्रणाम करता हूँ।।। श्वार का का में प्रणाम करता हूँ।।। श्वार का ना में प्रणाम करता हूँ।।। श्वार का ना में प्रणाम करता हूँ।। श्वार का ना में प्रणाम करता हूँ।। श्वार का ना में प्रणाम करता हूँ।।

ध्यान श्रादि की भाषा टोका समाप्त ॥



मेठ पनस्यामदास भगत अन्त्रसीनारायणजी गोस्यामी

# **अथ श्रीमञ्जगवद्गीता पारम्भः**

<del>-9</del>%<--%€-

## प्रथमोऽघ्यायः

घृतराष्ट्र खवाच---

धर्मचेत्रे कुरुतेत्रे समयेता युयुरसयः । मामकाः पांडवारचेव अकिमकुवत संजय ॥ १ ॥

#### संजय उवाच-

दृष्ट्या तु पांडशनीकं च्यूढं दुर्योघनस्तदा । श्राचार्य-प्रुपसंगम्य राजा वचनमन्नशीत् ॥ २ ॥ परयैतां पांडु-

पृतराष्ट्र बोला—हे सब्जय ! धर्म चेत्र को भूमि में मेरे और पांडु क पुत्रों ने युद्ध की इच्छा से इक्छा होकर क्याकिया ॥१॥ सजय काला—डस समय ब्यूट् (क्रिज्ञेथंझे) से सजो हुई पारडवों का सेना को देखकर राजा दुर्योधन (द्रीण) ऋाषार्य के

टिप्पणी—हस्तिनापुर के चारों चोर की पृत्वी का नाम कुपड़ेन्न है कीरव पापड़वीं के पूर्व पुरुष कुछ नामक शना ने इस सारे मैशन को इन से जोत कर द्वाद किया था इसी से इसको चेत्र ( खेन्-) कहते हैं। तथा इस कुछ को देशान इन्द्र का वरदान था कि तो इसमें धर्म से पुद्र वा तप कर मरेंगे उनको स्वर्ग होगा। यही धर्मवेत्र व कुएवेत्र है।

# वया किया यह धर्म चेत्र है इससे दुर्योधन ने ही धाधा राज्य दे दिया ध्ययन दुर्धिन्दर ने ही विचार किया कि कुछ का नाम होगा नी प्रस बन्द किया वा युद्ध ही किया !

# **ऋथश्रीमद्भगवद्गीता पारम्भः**

# प्रथमोऽध्यायः

घृतराष्ट्र डवाच--

धर्मचेत्रे कुरुचेत्रे समवेता युगुत्सवः । मानकाः पांडवारचेव \*किमकुवत संजय ॥ १ ॥

### संजय उवाच-

दृष्ट्वा तु पांडवानीकं च्यूढं दुर्योधनस्तदा । आचार्य-स्रपतंगम्य राजा वचनमन्रवीत् ॥ २ ॥ पश्यैतां पांडु-

धृतराष्ट्र योला—हं सद्भव ! धर्म चेत्र को सूमि में मेरे और पांडु क पुत्रा ने युद्ध की इच्छा से इक्टा होकर क्याकिया ॥१॥ संजय क्षाता—डस समय ब्यूट्ट (क्रितेयंशे) से सजो हुई पारदेवों का सेना को देखकर राजा दुर्योधन (द्रीण) आवार्य के

टिप्पणी— इस्तिनापुर के चारों श्रोर की पृथ्वी का नाम कुरहेन हैं कीरन पायडवों के पूर्व पुरुप कुरु नामक राजा ने इस सारे मैदान को इस से जीत कर शुद्ध किया था इसी से इसको चेत्र ( रोन्द्री) कहते । तथा इस कुर को देशाम इन्द्र का बरदान था कि जो इसमें भर्म मे पुरु वा पर कर मरेंगे उनको स्वर्ग होगा। यही धमंचेत्र व कुरवेत्र है। क्ष वा किया यह धमं चेत्र है हो स्वा किया यह धमं चेत्र हो साथा राज्य दे दिया स्वया शुप्पिटर ने हो निवार किया कि कुछ का नाश होगा। तो पुरुप किया वा शुप्प हो निवार किया कि कुछ का नाश होगा। तो पुरुप किया वा शुप्प हो किया।

पुत्राणामाचार्य महतीं चम्म्। व्यूटां हुपदपुत्रेण तव शिष्येण घीमता ॥ ३ ॥ अत्र श्रां महेष्यासा भीमार्जुन-समा युधि । अयुधानो विसादश्च हुपदश्च क्रमहारयः॥४॥ पृष्टकेतुश्चिकतानः काशिराजय वीर्यवान् । पुरुजित्कृति-मोजअ शैव्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ युधामन्युश्च विकांत उत्तमीजाश्च धीर्यवान् । सौमद्री द्वीपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥ असमाकं तु विशिष्टा ये तालिबीध द्विजोत्तम । नायका सम सन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते

समीप जाकर यह बोला ११२१ हे व्यावार्य ! पारहवों की बड़ी ब्यूहाकार सेना को देखिये जिसको तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य हुएद के पुत्र (धृष्टशुक्त ) ने करी है ।।३॥ इस पारहवों की सेना (शकदाकार वा पद्माकार) में वड़े-बड़े शूर महाधतुर्वारी भीम कौर व्यक्तंत्र के समान युगुपान (सात्यिक ) बिराद महाध्यी हुएद ।।४॥ १५००केतु, चिकतात बलवान काशिराज, पुरुजित कुन्तिभोज कौर शैब्य ।।४॥ और इसी तरह पराक्रमी युपामम्यु कन्तिवाल कौर शैब्य ।।४॥ और इसी तरह पराक्रमी युपामम्यु कत्वान् वस्त्रीजा वस्त्री अधानम्यु क्रित्र के स्वयु अधिन स्वर्ण है ॥ १॥ ।। देशि के स्वर्ण महार्यो है ॥ १॥ ।। देशि के स्वर्ण मुत्र विवर्ण के स्वर्ण महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ ।। देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ । देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ ।। देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १ ॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १ ॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १ ॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १ ॥ देशिक के क्ष्य ! अपन महार्यो है ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १॥ ।

क्ष्मो कड़ेला ही १० इनार चनुवारी वीघाओं को इरा दे तथा ग्रस्त्र शास्त्र के समीं का जानने वाला सहारायी होता है।। घरनो खासा सारायी पीडों को बचाता हुए। । जोर ० इजर योघाओं को जीतता है वह सहारायी है। †प्टाट केतु शिखायाल का बेटा था कुन्ति भोज का पुत्र पुर जिल् सुधिप्टिश खादि का मासा था। सुधामन्तु चौर उत्तमीका पंजाब के सामा थे। चेकितान यादव था ग्रीन्य शिविदेश का राजा था।

१। ७ ॥ मवानभीःमश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः । अध्यस्यामा विकर्णश्च सौमद्तिस्त्ययैव च ॥ = ॥ अन्ये च बहवः शूग मद्यें त्यक्तजीविताः । नानाशस्त्रपदरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ह ॥ अपर्याप्तं तदस्माकं वसं भीष्मामिरिश्वतम् । पर्याप्तं त्विदमेतेषां वसं मीमामिरिश्वतम् ॥ १० ॥ अपनेषु च सर्वेषु यथामागमविश्यताः । मीष्ममेवाभिरस्तंतु भवंतः सर्व एव हि ॥ ११ ॥ तस्य संजनपन्दर्थ क्रुरुद्धः पितामहः । सिंहनादं विनयोण्यैः

चनके नाम में आपको कहना हूं ध्यान से मुनिये॥आझाप (द्रीला-चार्य) भीष्म (भीष्म पितासह) कर्ए, अजेय कृपाचार्य, अश्व-स्थामा, दुर्योचन का भाई विकर्ष और सोमदत्त का भाई (सूरि-श्रवा) ॥=॥ अतिरिक्त इनके और भी बहुत से शूर मेरे अर्थ प्राण स्यागने को उद्यत हैं और सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चनाने में कुशल और युद्ध विद्या में चतुर हैं ॥६॥ अब हमारी यह सम्पूर्ण सेना निसकी रक्ता क्रीप्मिपतांमह कर रहे हैं अपर्याप्त (बहुत) सब प्रकार से अजेय हैं एवं पायहवों की सेना जिसकी रक्ता भीम कर रहा है (पर्याप्त) थोड़ो है ॥ १०॥ सा सब ध्यान रखना, सब द्वारों पर पितामह को रक्ता करनी उत्तम है ॥११॥ इसी अवसर में हर्योवन को प्रसन्न करते हुए प्रताप-

<sup>#</sup> महा बतवान् सिंह की रखा न करें तो वृक्क ( भेदिया ) सिंह की मार देगा । इस काश्या फेर ( गीदह ) के समान शिल्डंडों से सिंह के बरावर भीभावितामह की रखा हम सब को करनी चाहिए नपॉकि भोमापितामह शिलंडी पर शक्त नहीं चलावेंगे ( यह की होकर नम्मा पा पुरुष बाद में हुआ था । )

शंखं दरमीप्रतापवान् ॥ १२ ॥ ततः शंखास्य मेर्यस्य पण्यानकगोष्ठखाः । सहसैवाम्यहन्यंत स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥ ततः श्वेतिर्देशेर्युक्ते महति स्यंदते स्थितौ । माधवः पांडवश्चीव दिव्यौ शंखौ प्रदष्मतुः ॥ १४ ॥ पांचजन्यं हपीकेशो देवद्यं धनंजयः । पौर्ष्युं द्धां महाशंखं मीमकर्मा प्रकोदरः ॥ १५ ॥ अनंति चिजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः । नक्कलः सहदेवश्य सुधीपमिष्युद्धकौ ॥१६॥ काश्यश्य परमेष्वासः मिखंडी च महारथः । प्रष्टद्युम्नो विराटश्य सात्यिकश्चापराजितः

बान् बृद्ध कौरव भीष्त्र पितामह (सेनापित) ने सिंह के समान गर्जन करने बाला दुर्योधन के हृदय की हुई उत्पन्न करने वाला रांख वजाया ॥१२॥ अर्थात् पाँडवी की युद्ध की स्वना दी। अनन्तर इसके साथ ही साथ अनेक शंख भेरी पराव, (ताशे) श्रानक गामुख (लङ्गाई के बाजे) छादि एक दम यजने लगे जिससे इनका शब्द ऊँचा हो बात्यन्त गूंज गया ॥१३॥ तिसके वाद श्वेत घोड़ों से सजे हुए रय में बैठे हुए माधव ( फुट्सा ) श्रीर पायडव ( श्रर्जुन ) ने भी यह बतलाने के लिये कि हम कोग भी सब युद्ध करने को तच्यार हैं (सूचनार्थ) उत्तम शंख बजाये ॥१४॥ ह्रपीकेश (इन्द्रियों के स्थामी) श्रीकृष्ण ने पाठच-जन्य (नामक शंख) अर्जुन ने देवदत्त उपकर्म करने वाले प्रकोदर ऋर्थात् भीमसेन ने पौरह् नाम बड़ा शंख वजाया॥१४॥ छन्तीपुत्र राजा युधिदिउर ने अनन्त विजय, सुघोष नकुल तथा सहदेव ने मिंगा पुष्पक शंख बजाया ॥१६॥ विशाल धनुर्धारी काशिराक सहारधी शिखवंडी, और घृष्टश्रुकत, अजेय ॥१७॥ द्रुपदो द्रौपदेमारच संवसः पृथिवीपते । सौमद्रस्य महावाहुः ग्रांसान्दच्धः पृथक् पृथक् ॥ १८ ॥ स घोषो घार्तराष्ट्राणां हृदयानि च्यदारयत् । नभश्च पृथिवीं चैव तुम्रुत्तो च्यनुनादयन् ॥ १६ ॥ अथ च्यवस्थितान्दष्ट्वा घार्तराष्ट्रान्कपिष्चजः । प्रशृत्ते शस्त्रसंपाते घनुरुद्यम्य पांडवः ॥ २० ॥ ह्योकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

### श्रजु<sup>६</sup>न उवाच—

सेनयोरुभयोर्भच्ये स्थं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१ ॥ पावदेतान्निरीचेऽहं योद्धु कामानवस्थितान् । कैर्भया सह योद्धव्यमस्मिन्ररणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ योत्स्यमानानये-चेऽहं य एतेऽत्र समागताः । धार्तराष्ट्रस्य दृर्शु दे येद्धे प्रियचिकीर्पयः ॥ २३ ॥

सात्यकि, ॥१०॥ द्रुपद, द्रौपदी के ( प्रविविन्ध्यादि ) ४ प्रुयं महावाहु सीभट्र ( अभिमन्यु ) इन सब ने हे राजन ( एत-राष्ट्र ) सब ओर अपने २ प्रथक् २ रांख बजाए ॥१८॥ इस सब आकारा व प्रथ्वी को हिलाने वाले घोर शब्द ने कीरनों के हृश्य को विदीर्थ कर दिया ॥१६॥ तहुपरान्त हे राजन ( एत-राष्ट्र ) कीरनों को युद्ध करने के लिये उचात राश्चों सं सुसविजत खड़ा देख कर अपिष्वज्ञ पाण्डब अर्थात् अर्जुन ने ॥२०॥ और राष्ट्र वेस कर अपिष्वज्ञ पाण्डब अर्थात् अर्जुन ने ॥२०॥ और राष्ट्र वेस कर अपिष्वज्ञ पाण्डब अर्थात् अर्जुन ने ॥२०॥ और राष्ट्र वेस कर की से राय को होनों सेनाओं के धाय में खड़ा करिये ॥२१॥ जब तक में इन सम युद्ध को कामना वालों को देख सकता हूँ तथा मुक्तको इस राष्ट्र में किन के साथ लहना हूँ ॥२२॥ इस लहाई में दुर्जु दि

संजय उवाच--

एवमुक्ती ह्पीकेशो गुडाकेशेन भारत । सेनयोरुमयोर्भध्ये स्थापीयत्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ भीष्मद्रोखप्रमुखतः सर्वेषां च महीचिताम् । उदाच पार्थ परयैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥ तत्रापरयित्स्यतान्पार्थः पितृनय
पितामहान् । आचार्यान्मातुलान्आतृन्पुत्रान्पीत्रान्सर्थास्तथा ॥ २६ ॥ स्वग्रुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुमयोर्रिप ।
तान्सभीच्य स कौतेय सर्वान्वंधृनयस्थितान् ॥ २७ ॥
क्रिया परयाविष्टो विपीदिश्वद्मश्रवीत् ।

**अजु**म उवाच—

दृष्वेमं स्वजनं कृष्ण ! पृथुत्सुं सम्रुवस्थितम् ॥२८॥

हुयोंघन की मलाई करने की इच्छा से यहाँ जो ताइने के लिये इकट हुए हैं, उनको में देख्ंगा।।२३।। सहजय ने कहा-- हे धृतराष्ट्र! तुर्वां हैं (निहा को जीतने वाले) अर्जुन के इस प्रकार कहने पर हृपोकेरा श्रीकृष्ण ने उस ( अर्जुन) के सुन्दर रथ को दोनों सनाओं के बीच में लेजा कर खड़ा कर दिया छीर ।२४।। भीएम, द्रोण तथा सब राजाओं के समत्त बोले हे धर्मुन । यहाँ इकट्ठे हुए इन कीरवों को देख ।२४॥। अनन्तर अर्जुन ने देखा कि वहाँ पर इकट्ठे हुए सम्पूर्ण वहे घटुतिता, दारा, खाचार, मामा, भाई, बेटे, नावी मिन्नारिहा स्वपुर, तथा स्तेहा दोनों सेना में हैं, देख कर यह सभी हमारे चान्यव हैं, इन्हों दुन अर्जुन । एस्पी अर्यन्त करणा से व्याहल होता हुआ कित हात प्रकार हो यह अर्जुन । एस्पी अर्यन्त करणा से व्याहल होता हुआ कित हुए से इस्ट है एस अर्जुन ने कहा नहें इस्ट होता हुआ कित हुए से इस्ट है हुए अपने सुरुक्ति के देख कर ।। रहाई

सीदंित मम गात्राणि मुसं च परिद्युप्यति । वेपथुरच शरीरे मे रोमक्षरेच जायते ॥ २६ ॥ गांढीवं संसते हस्ताच्यवंच परिद्वति । न च शक्रोम्पयस्थातुं अमन्तीव च म मनः ॥ ३० ॥ निमित्तानि च पर्यापि विपर्रीतानि केशव । न च अयोऽत्रुपरयापि हत्या स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ न कांचे विवयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । किं नो राज्येनगीविंद् किं भोगैजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ येपामर्थे कांचितं नो राज्यं मोगाः सुखानि च । त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राखांस्यक्रवा धनानि च ॥ ३३ ॥ आचार्याः पितरः प्रत्रास्तयैय च पितामहाः ।

मेरे सब जंग शिथिल हो रहे हैं, मुँह सुखता है शरीर कंपाय-सान होकर रोमांच खड़े हो गए हैं ।२६। गांडीव (धतुप) हाथ से गिरता है और सब शरीर में जलन सी हो रही है, मुक्ते खड़ा नहीं रहा जाता और मेरा मन चूम रहा है ॥३०॥ एवं है केराव ! ये लक्स मुक्ते शतिकृत दीखते हैं ऐसे ही ज्याने बर्धुजनों को संमाम में मार कर करवाण हो ऐसा नहीं देखता हैं ॥३१॥ हे कुड्ण ! मुक्तकों जीवने की इच्छा नहीं है, न राज्य सा मुख ही चाहिये हे इन्द्रियों के स्वामी गोविन्द ! राज्य सोग अयवा जीवित रहते ही मुक्तकों क्या ऐरवर्य होगा ॥३२॥ जिन अपने आरमीय जनों के लिये राज्य भोग और ऐरवर्य को भागने की इच्छा थी, सो वे हो सब लोग जीव और सम्पत्ति को भारा दोड़ कर लड़ने को तैयार खड़े हैं ॥३२॥ अप्यार राज्य होणाचाय ) बालक, कुट लड़के, दारा, मामा, स्वाप्य नावी साले तथा और सम्बन्धी ॥ ३४॥ जो यह सम्पूर्ण

मातुलाः श्रशुराः पीत्राः स्यालाः संबंधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ एताच इंतुमिच्छामि घतोऽपि मधुसदन । श्रापित्रैलोक्य-राज्यस्य हेतोः किं तु महीकृते॥ ३४॥ निहत्य धार्त-राष्ट्रान्तः का श्रीतिः स्याज्जनार्दन । पापमेवाश्रयेदस्माः न्हत्वैतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ तस्मान्नाही वयं हेतुं धार्त-राष्ट्रान्स्वयांपवान् । स्वजनं हि कथं हस्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ यद्यप्येते न पश्यंति लोभोपहत-चेतसः । छलच्चयकृतं दोषः मित्रद्रोहे च पातकम् ॥३८॥

(पांडवॉ को ) मारने के लिये उद्यत हैं तो भी है मधु नामक राचस को मारन वाले में इन वीनों लोक के राज्य लेने की भी इच्छा नहीं करता हूँ फिर इस तुच्छ प्रथ्वी की क्या वात है ॥३४॥ हे जनाईन इन ( दुर्योघनादि ) कौरबों को जो यह हमारे बान्धव हैं) मार कर ज्ञपना क्या कल्याण होगा ? तथा शक्रात-तायी हैं इनको सारने से तो पाप ही बढ़ेगा ॥३६॥ इस कारस हमें अपने ही छुडुम्बियों को मारना योग्य नहीं है, हे माधव हम छुडुन्वियों की सार कर सुख भीग सकेंगे ?॥ ३७॥ लोभ के कारण जिनकी मेघा ( बुद्धि ) नाश हो गई है, उनकी इत के नास होने बाला दोप और मित्र होह का पाप दिखाई नहीं देता है।। ३≍॥ तो भी हे जनाईन कुल के नाश करने का पाप हमें सामने दीख रहा है इस कारण इम पाप से पीछे हटने विसिष्ट स्मृति ३।१६ में बढ़ा है कि घर में धाग लगाने वास्ता, विष

(जहर) विजाने वाला विना इधियार खाजों की इधियार से मारने वाला, अवरदस्ती धन लूटने बाला, तथा भी और खेत को पुराने वाला इन पहीं भातताह्यों को मनु महाराज नेमा३१०।३१९ मारने की आज्ञा दी है।

कथं न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तितुम् । कुलज्ञयकृतं दोपं प्रपरयद्भिर्जनार्दन ॥ ३६ ॥ जुलच्ये प्रणश्यति कुलधर्माः सनातनाः । धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभि-भवत्युत ॥ ४० ॥ अधमीभिभवात्कृप्य प्रदुष्यंति कुल-स्तियः । स्त्रीपु दुष्टासु वार्प्णेय जायते वर्णसंकरः ॥४१॥ संकरो नरकायेव कुलझानां कुलस्य च । पतंति पितरो स्रोपां लुप्तपिंडोदकिकयाः ॥ ४२ ॥ दोपरेतैः कुलव्नानां चर्णसंकरकारकैः । उत्साद्यंते जातिधर्माः कुलधर्मारच शारवताः'॥ ४३ ॥ उत्सन्धकुलधर्माखां मनुष्याखां जना-र्दन । नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४४ ॥ के लिये मेरे विचार कैसे न होंगे॥३६॥ आज कुल का नाश होने से जो दोप होंगे सो सुनिये। कुल का नाश होने से समातन कुल के घर्म नाश हो जाते हैं एवं छुन के धर्म नष्ट होने से शेपसम्पूर्ण कुत पर अधर्म का श्रविकार हो जाता है॥४०॥हे कुष्ण ! अधर्म बढ़ने में हुल की स्त्रियाँ बिगड़ती हैं, हे नाब्सेंग (बृष्णि वंश में होने वाले छुप्ण) ! स्त्रियों के विगड़ने पर (व्यभिचार बढ़ने पर) चर्णसंकर सन्तान होती है॥ ४१॥ एवं वर्णसंकर सन्तान होने से वह कुल घातक तथा सम्पूर्ण कुल को नरक में प्राप्त करता है, इसी प्रकार पिएडवान और तेपिएआदादि कियाओं के नष्ट हो जाने पर उनके पितृ भी पतन हो जाते हैं।। ४२॥ कुल घातकों द्वारा वर्णसंकर वढ़ाने जाले दोगों से प्राचीन जाति. धर्म और कुल धर्म उत्सन्न (जड़ से नष्ट) हो जाते हैं ॥४३॥ रे जनार्दन ! हमने ऐसा मुना है कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म चत्सन्त हो जाते हैं उनको व्यवस्य ही नरकवास करना होता

श्रहो यत महत्त्वापं कर्तुं व्यवसिता वयम् । यद्राज्यसुख-लोभेन इंतुं स्वजनसुद्यताः ॥४४॥ यदि मामप्रतीकारम-शस्त्रं शक्षपाणयः । धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे चेमतरं भवेत् ॥ ४६ ॥

संजय ज्वाय— एवद्यक्त्यार्जुनः संख्ये स्थोपस्य उपाविशत् ।

विसुज्य स रारं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥ ४७ ॥ हरिःॐतसदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिपरसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे-ऽर्जुनविपादयोगो नाम प्रवासेऽन्यायः॥१॥

है। १४४॥ जरा विचार कर देखों वो ! हम राज्य मुख के कारण होम से श्वजनों को मारने के वास्ते तथार हैं अवश्य हमने यह एक महान् पाप करने की योजना की है। १४४॥ इसके बदले मेरी विशेष भलाई तो इससे होगी कि मैं हथियार फेंक कर बदला लेना छोड़ हूँ जीर ये सब शस्त्र लिये हुए कौरय मुक्तकों नार गेरें। ॥४६॥ सब्जय वोला। इस तरह रण्लेण में कहता हुआ शोक से ज्याङ्ख चिच खर्जुन हाथ में से धनुप पाछ फेंक कर करय में ही पीछे बैठ गया। १४०॥

श्रागरा निवासी धनश्याम गोस्शामी कृत प्रथम श्रध्याय की भाषा समाप्त ()

<sup>#</sup> प्राचीन काल में रथ र पहियों के ही विशेष होते थे। घोड़े किसी में दो और किसी में ४ होते थे। रथ के उत्तर कंडा लगा रहता था; चर्जन के रथ पर कंडे में प्रत्यच हनुमान जी वैठे थे।

# द्धितीयोऽध्यायः

#### संजय उवाच-

तं तथा कृषयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेचग्गम् । विपोदंतिमदं शक्यमुवाच मधुसूरनः ॥ १ ॥

#### श्रीभगवान् उवाच-

कुतस्त्वा करमलिमदं विषमे सप्तुपस्थितम् । श्रनार्थ-जुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥ क्रैन्यं मास्मगमः पार्थ नैतन्त्वरुप्युपयते । जुद्रं हृद्यदौर्यन्यं त्यवस्वोत्तिष्ठ परं-तप् ॥ ३ ॥

### श्रजु<sup>°</sup>न डवाच—

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोखं च मधुस्दरन । इपुनिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहीयरिस्टरन ॥ ४ ॥ गुरूनहत्या हि

सक्जय बोता—इस तरह करुणा से व्याप्त आँखों में आँस् मरे हुए तथा विपाद युक्त ( घवड़ाए हुए ) अर्जुन से मधुम्दन यह कहने लगे ॥१॥ श्री भगवान बोते—हे अर्जुन ! इस संकट के समय में यह मोह (ममवा) कहाँ से माप्त हुआ, जिसका सत् पुरुषों ने आवरणा कभी नहीं किया, जो कि अयोगति (नरक) में पहुँचाने चाला है कथा अत्यन्त बुराई का कारण है ॥२॥ हे पार्थ ! इस प्रकार नतुंसक मत वन। यह तुमको कल्याण कारक नहीं अरे शब्दुओं को तपाने वाले ! अपने हृदय से इस थोड़ी कमजोरी को हूर कर अर्थोत्त लड़ाई के लिये खड़ा हो ॥३॥ अर्जुन ने कहा—हे मधुस्दन में प्रजीय दादा भीष्म विवासह तथा गुरु होणावार्य और हे शब्दुनशता ! इनके साथ

महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं मैन्यमपीह लोके । हत्वार्ध-कामांस्तु गुर्ह्सान्हेंव संजीय सोगान्रु िधरप्रदिग्धान् ॥॥ न चैतद्विद्यःकतरत्वो गरीयो यद्वा जयम यदि वा नो जयेयु:। यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽविस्थताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥ अकार्षययदोपोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसंमृदचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बृहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रयत्म् ॥ ७॥ न हि प्रय-वार्णो से किस तरह लहूँ गा ॥॥ सहारता गुरु वनों को न मार

कर इस संसार में भिन्ना पुत्ति करके अपना पेट पालना प्रच्छा है परञ्च लोभ († अर्थ) वहा हो कर गुन (बृद्ध) पुरुषों को भारकर में सुद्ध से संसार में उनके रक्त से रंगे हुए भोग ( सुद्ध ) भोगने पड़ेंगे ॥५१। हम लड़ार्ट में जीतें वा हम को व लोग जीत लें — इन दोनों में भलाई कथा है, यह समभा में नहीं जाता, जिनको मार कर जिन्दा रहने की इच्छा नहीं वे सब ये जीत जड़ने के लिये सामने छड़े हैं ॥६॥ प्राचिशा रूप जज़ानता से मेरी रवाभाविक पुत्ति नाश हो गई सुक्को कर्तक्य अर्थान क्या करना धर्म है। से भूक गणा हूँ, इसलिये आपको एकता हूँ वो ठीक भलाई जारक हो सुक्को बताओं में आपका शिव्य हूँ। में आपकी शरण में प्राप्त हूँ वताइये ॥ ७॥ अर्थान पुण्यों का समप्र निक्टक राज्य वा देवताओं ( स्वर्ग ) का भी प्रभुत्व प्राप्त हो साय तब भी सुक्को ऐसा इन्द्र भी, ( उपाय ) नहीं

# इसकी १२४००० अपने से स्वम्न हागध्यवेकी सिद्धि मालूम होगी। † फहा भी है। मनुष्य चर्च ( धन ) का दास है चीर ऋर्य किसी का गुलाम नहीं है। इस कारण है युधिष्ठिर महाराज ! कीर्यों ने सुन्सहो\_

श्चर्थ (घन) से बाँध रखा है।

श्पामि ममापनुवाद्यच्छोकमुच्छोपणमिद्रियाखाम् । श्रवाप्य मृमादसपत्तमृद्धं राज्यं सुराखामिष चाधिपत्यम् ॥ ⊏ ॥

#### संजय खवाच---

एरमुबस्वा ह्योकेशं गुडाकेशः परंतपः। न योत्स्य हित गोविन्दमुक्त्वा तुर्ज्यां वभूव ह ॥ ६ ॥ तम्रवाच ह्योकेशः प्रहस्तिव भारत । सेनयोरुभयोर्भच्ये विपीदंत-विदं यदाः॥ १० ॥

### श्रोभगवान् उवाच—

श्रशीव्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञाबादांश्र मापसे। गता-द्यनगताम्र्रंस्य नाजुशीयन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ न त्येवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । न चैव न भविष्यामः मालूम होता जो मेरी इन्द्रियों को संकीर्ण करने वाले ्रीक को दूर कर दे ॥ ८॥ सच्जय बोला — इस तरह पुडाकेरा अर्थात शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन ने (श्रीकृष्ण) दे कहा और "में शुद्ध न करूँगा" ऐसा कह करशान्त हो गया IEII हे भारत ( धृतराष्ट्र) दोनों सेनाओं के मध्य भाग में रों क से (इधर ज्ञात धर्म उधर गुरु हत्या एवं कुल ज्ञय के पातकों का भय इस ही खीचातानी में मरें या मारें ) क्याकुत वैठे हुए अर्जुन से कुछ मुसकराते हुए श्रीकृष्ण भगत्रान् योले ॥ श्री भगवान् ने कहा-जिन पुरुपों का शोक (रंज) नहीं हरना चाहिए, सो तू उन सब का शोक करता हक्या ज्ञान की नातें कर रहा है! किसी के प्राण जांच व्यवना रहें पंडित लोग उनका शोक नहीं करते हैं। ११॥ विचार कर देखो, इस प्रकार तो है नहीं कि पूर्व में में कभी नहीं हुआ था तू और ये सब राजा

सर्वे वयमतः परम् ॥१२॥ देहिनोऽस्मिन्पया देहे कीमारं यौवनं वरा। तया देहान्तरप्राप्तिर्धारस्त्रन न मुद्यति ॥१३॥ मात्रास्पर्यास्तु कीतेय शीतोप्यमुखदुःखदाः । व्यागमापा-यिनोऽनित्यास्त्वास्तितिवस्त्रमारत ॥१८॥ यं हि न व्यय-यंरयेते पुरुपं पुरुपपेभ । समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाप करुपते ॥ १४ ॥ नासतो विवते मावो नामाचो विचते सतः । उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदिश्चिमः ॥१६॥ व्यविनाशि तु तहिद्धि येन सर्वमिदं तत्तम् । विनाशमन्यय-

लोग न थे एवं इस प्रकार भी ऐसा न हो सकता कि हम सब सोग श्रव श्रागे न होंगे॥१२॥ जिस तरह शरीर घारण धरने वाले मनुष्य को इस शरीर में याल्य (बालक) युवा तथा युदापा होता है उसी तरह ( स्त्राने वाला ) दूसरा रारीर मिलता है। इस कारण इस विषय में झानीजन को मोह (अम) नहीं होता है ॥१३॥ हे कुन्तिपुत्र ! सर्दी गर्मी अथवा सुख दुःख देने वाले मात्र हैं अर्थात् वाहर की सृष्टि के पदार्थी (इन्द्रियों) द्वारा जो संगोग हैं, उन्हीं की पैदाइश श्रीर नाश होता है, इस कारण वे सद अनित्य अथवा विनाशवान हैं, हे मारत (अर्जुन)!शोक की त्याग कर उनका सहन कर ॥१४॥ हे नरश्रेष्ठ ! सुख तथा दु:ख को बराबर जानने बाले जिस ज्ञानी पुरुप को इन सब की ज्यथा नहीं प्राप्त होती बढ़ी अमृत ब्रह्म की प्राप्ति में समर्थ होता है ॥१४॥ जो पदार्थ नहीं है वह हो नहीं सकता तथा जो पदार्थ है वह नाश नहीं होता, तत्व के जानने वाले मनुष्यों ने सत् व असत् को देख कर ही उनके स्त्रह्मप का निरुच्य किया है।।१६॥ याद रक्षिये, इस सम्पूर्ण संसार को जिसने प्रतट स्यास्य न किंश्चरकर्तुमहीत ॥ १७ ॥ अन्तवंत हमे देहा नित्यस्योक्ताः श्रारीरियाः । अनाशिनोऽप्रमेषस्य तस्मा-द्युद्धयस्य भारत ॥१८॥ य एनं वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् । उभौतौन विज्ञानीतो नायं हंति न हन्यते ॥१६॥ न जायते स्रियते वा कदाचिन्नायं भृत्वा भविता वा न भृयः । अजो नित्यः शाश्यतीयं पुरायो न हन्यते हन्य-माने शारीरे ॥ २० ॥ वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजम-च्ययम् । कथंस पुरुषः पार्थं कं घातयति हंति कम्॥२१॥

अथवा व्याप्त किया है वह (जात्म स्वरूप ब्रह्म) अविनाशी है। इस अब्यक्त तत्त्र (जिसका नाश न हो सके) का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है।।१७॥ सारांश कि जो शरीर का मालिक ( आत्मा ) नित्य, अविनाशी तथा अचिन्त्य है, उसकी प्राप्त होने वाले ये शरीर नाशवान् अर्थात् अनित्य हैं। इस कारण हे भारत (अर्जुन) तू युद्ध कर ॥१८॥ शरीर के मालिक (वा चारमा) को ही जो पुरुप सारने वाला मानता है। अथवा ऐसा ही जानता है वह ही मारा जाता है, उन दोनों को ही सत्य ज्ञान नहीं है इस कारण (श्रात्मा) न तो गरता है न मारा जाता है।।१६।। यह (श्रात्मा) न कभी पैदा होता है श्रीर न नाश ही होता है, ऐसा नहीं है किन्तु यह एक बार पैदा होकर फिर न हो, यह (ब्रात्मा) अजन्मा, किन्तु शारवत तथा पुरातन है यदि शरीर का यम हो जाय तो यह (आतमा) नहीं मरता है ॥२०॥ हे पार्थ ! जिसको यह जान हो गया कि आत्मा श्रविनाशी (कभी नाश न होने वाला) नित्य (हर समय मीजृद रहने वाला) श्रजर, श्रजनमा (श्रर्थात् क्रमी जन्म न लेने

वासांसि जीर्गानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरीऽपराणि । तथा शांगराणि विहाय जीर्गान्यन्यानि संवाति
नवानि देही ॥ २२ ॥ नैनं छिदंति शसाणि नैनं दहति
पावकः। नवैंनं क्लेद्यंत्याभो न शोषयति मारुतः ॥२३॥
अञ्छेयोयमदाह्योऽपमक्लेयोऽशोष्य एव च । नित्यः
सर्वगतः स्थाखरचलोऽपं सनातनः ॥ २४ ॥ अव्यक्तोन्
ऽपम्बिंत्योऽयमविकार्योऽयमुक्यते । तस्मादेवं विदिर्थैनं

वाला ) अन्यय (जो कभी खर्ज में काम न आवे ) है वह पुरुष दूसरं क्यिक को कैसे नष्ट करावेगा या सारेगा ॥२१॥ जिस तरह कोई आदमी अपने पुराने कपड़ों को त्याग कर और नये यनवा कर पहनाता है उसी तरह इस शरीर का स्वामी (आत्मा) पुराने वश्त्र कर शरीर को त्याग कर नवीन सारेर को पारण करता है ॥२२॥ इस आत्मा को शरूप (इधियार ) काट नहीं सकते, अगिन अज्ञा नहीं सकती है ॥२३॥ विस्ती काल में भी न कह सकने वाला, न जिलने वाला न भीगने वाला तथा न सूखने वाला के शरूप काला है ॥२३॥ किसी काल में भी न कह सकने वाला, न जलने वाला न भीगने वाला तथा न सूखने वाला यह आत्मा निल, सर्वव्यापो, स्थिर, अवल तथा सनावन है ॥२१॥ आत्मा ही को अव्यक्त (जो इन्द्रियों को भी गोचर माल्स न हो ) अविवस्य (जो सन से सी न जान। आय) अविवस्य (जो सन से

त्तम् सेवा—७२६ वय, ७२६ हायी, २१८७ घोडे, १६४५ पेट्व । इसमे विगुनी ज्यवीकिनी सेवा—२१८० वय, २१८० हायी, ६४६१ घोडे, १०६: ५ पेट्व । इससे दस गुनी अधिक अपीढ़ियों का प्रमाया— २१८७० रस, २१८७० हायी, ६४६३० घोडे, १०६३५० पेट्व ।

नानुशोचितुमहिसि ॥ २५ ॥ अथ चैनं नित्यवातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् । तथापि त्वं महावाहो नैनं शोचितुम-हिसि ॥ २६ ॥ जातस्य हि ध्रुवोमृत्युर्धुवं जन्म मृतस्य च । तस्मादपिहार्येऽर्थे न त्यं शोचितुमहिसि ॥ २७ ॥ अव्यक्तादीनि भृतानि व्यक्तमप्यानि भारत । अव्यक्तनिधनात्मेष तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥ आश्वर्यन्वत्यस्यति करिचदेनमाश्चर्यवद्वदितितयैव चान्यः । आश्चर्यव्यवद्वदितीतयैव चान्यः । आश्चर्यव्यवद्वदितीतयैव चान्यः । अश्वर्यविव्यवद्वदितीतयैव चान्यः ।

मात्र भी न हो ) कहते हैं। इस कारण बात्मा को ऐसा समक सुमको इसका शोक करना विवत नहीं है २१॥ इसके अन-न्दर यिद तू इस प्रकार मानता हो कि यह ब्यात्मा शरीर के साथ ही जन्म लेता व मरता है (नित्य नहीं ) तव भी है महा-बाहु ब्यात्मा का शोक करना तुमको ठीक नहीं है ॥२६॥ इस कारण वो पैदा होता है वह मरता अवश्य है, और जो मरता है उसका जन्म अमिट है इसलिए उपर लिखे वाक्य को तेरे मत से भी शोक करना तुमको ठीक नहीं है ॥२६॥ सम भूत (प्राणी) उत्पत्ति के आरम्भ काल में अव्यक्त (इन्द्रियों से आगी-चर रहते हैं) मध्य में अर्थात् शरीर के साथ (इन्द्रियों से आगी-चर रहते हैं) मध्य में अर्थात् शरीर के साथ (इन्द्रियों से अर्था-सं आत, गोचर हा जाते हैं) और मरण समय में फिर अव्यक्त अर्थात् अर्थाचर हो जाते हैं (सच की ऐसी हो धारणा है) तो हे मारत ! इसमें शोक क्यों करता है ॥२॥। इस (आत्मा को) आश्वर्य से जानकर इस तरफ देखता है। कोई अचम्मे में श्वाकर इसका वर्णन करता है, कोई इस अद्धुत वस्तु को सुनता है इस प्रकार जानकर देखकर तथा सुनकर भी किश्चत् ॥ २६ ॥ देही नित्यमवच्योऽयं देहे सर्वस्य मारत। तस्मात्सर्याणि भृतानि न त्यं शोचितुमह्ति ॥३०॥ स्वयमीय यावेक्य न विकंपितुमहित । धम्याद्धि युद्धा- क्छ्रे योऽन्यत्स्वित्यस्य न विधते ॥ ३१ ॥ यद्व्छ्या चोपपसं स्वर्गद्वारमपाष्ट्रतम् । सुखिनः स्वत्रियाः पार्थ स्वयं युद्धमीदशम् ॥ ३२ ॥ ध्य सेस्वमिमं धम्यं संप्रामं न किरिप्पित । ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवा-स्यित ॥ ३३ ॥ श्रकीर्ति चापि भृतानि कथिपपपित तेऽव्यताम् । सम्मावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद्विरिक्यते ॥ ३४ ॥ भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।

इस आहमा के असली भेद को कोई नहीं जानता ॥ २६ ॥
सव प्राण्यों के रारीर में (बास करने बाला ) देह का हमामी
(आहमा ) हमेरा। अवध्य अर्थात कभी भी नारा न होने वाला
है, इसलिय हे भारत! (अर्जुत ) सम्पूर्ण अर्थात किसी भी
व्यक्ति के लिए तुमको शोक करना उचित नहीं है ॥ ३० ॥
अतिरिक्त इसके अर्थन भर्म की ओर देखा जाय तव मी (इस
वक्त ) पुरुपार्थ छोड़ना तुमको विका नहीं है। क्यों कि भर्म अनुसार चत्री को गुद्ध हो कल्याज कारत नहीं है। क्यों कु नहीं है। ३२॥
हे पार्थ (अर्जुत )! यह गुद्ध स्वयं ही आप खुला हुआ हुआ
हा हार ही है इस प्रकार का गुद्ध मागयान चित्रयाँ ही को
मितता है।। ३२ ॥ इसलिए तू (अपने ) धर्म के अनुसार यह
गुद्ध (संगम ) न करेगा को चात्र धर्म और यश को खोकर
पाप ही इकड़ा करेगा॥ ३३॥ यही नहीं बल्कि (सम्पूर्ण)
मतुष्य वेरी अच्चय हुप्कीर्ति गाते रहेंगे! और अवयरा तो

येपां च त्यं बहुमती भूत्वा यास्यिक्ष लाघवम् ॥ ३६ ॥ श्रवाच्यवादांश्च बहुन्वदिण्यन्ति तवाहिताः । निंदन्त-स्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम् ॥ ३६ ॥ हतो वा प्राप्स्यिक्ष स्वगं जित्वा वा मोच्यमे महीम् । तस्माहुनिष्ठ केंतिय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभी जयाजयो । ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पायमवाष्स्यि ॥ ३८ ॥ एपा तेऽभिहिता सांख्ये युद्धियोंने त्विमां शृखु । युद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मवंधं प्रहास्यित ॥ ३६ ॥ नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्युनुयो न

संभाषित (उत्तम) अनुष्य फे लिए मृत्यु से भी वहकर हैं ॥३१॥ अब यह महारथी जानेंगे कि तू डरकर युद्ध से भाग गया, और जिनको (आज) तू वहुमान्य हो रहा है, वे सब तेरी योगयता कम सममने लगेंगे॥ ३४॥ इस प्रकार तेरी सामर्थ्य की निन्दा कर, तेरे राष्ट्र इस प्रकार की आनेक वार्ते (तेरे विषय में ) कहेंगे लो न कहनी चाहिए। इससे विशेष दु:एकारक और है ही क्या॥ ३६॥ यह मर्दे मरा तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और जीतेगा तो सम्पूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन! युद्ध का निश्चय करके उठ॥ ३०॥ सुख दु:प्य, हानि लाभ तथा जीत और हार को बरावर मानकर किर लड़ाई में लग जा। ऐसा करने से दुमको (कोई भी) पाप नहीं लगेगा॥ ३२॥ सांएय अर्थात कान या वपपत्ति वतलाई गई। अब जिस दुदि स्थान या नपा वपत्ति वतलाई गई। अब जिस दुदि से पुस्त होने पर (क मों के न छोड़ने पर भी) हे पार्थ! तु कम वन्यन होई गए री। हिस होने पर (क मों के न छोड़ने पर भी) हे पार्थ! तु कम वन्यन होई गा, ऐसी यह (कर्म) थोग की दुद्ध अर्थात् जान

विवते । स्वस्पमप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्॥४०॥ व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । यहुशाखा ह्यानं त्रारन बुद्धयोऽन्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥ यामिमां पुष्पितां वानं प्रयदन्त्यविपश्चितः । वेदवादरताः पार्थ नान्य-दस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥ कामात्मानः स्वर्गयरा जन्मकर्मफलप्रदाम् । क्रियाविशेषबहुतां भौगैरवर्यमितं प्रति ॥ ४३ ॥ भौगैरवर्यमस्तानां त्रयापहृतचेत-

(तुक्ते प्रतलाता हूँ) सुन ॥ ३६॥ इसमें व्यर्थात् कर्मयोग मार्गमें (एक बार) आरम्भ किये हुए कर्मका नाशा नहीं होता, आगे विष्त भी नहीं दोते। इस धर्म का किञ्चन मात्र (आचरण) बड़े भय से संरचण करता है।। ४०॥ है छठ मन्दत ! इस पथ में व्यवसाय युद्धि अर्थात् कार्य और अकार्य का निर्चय करने वाली (इन्डिय रूपी) बुद्धि एक अर्थीत् पकाम रखनी पड़ती है। जिनकी मेधा का (इस तरह) एक तिर वय नहीं होता, उन पुरुषों की बुद्धि अर्थात् वासनाएँ अनेक शासा में में युक्त अनन्त (असंख्य प्रकार की ) होती हैं॥४१॥ है पार्थ ! ( कर्म काण्डात्मक ) येदों के फल श्रृति युक्त ) वाक्यों में भूते हुए और इस प्रकार कहने वाले मूढ़ लाग कि इसके श्रातीरक (अलावा) श्रम्य (दूसरा) कुछ नहीं है, बहाकर कहा करते हैं ॥ ४२ ॥ बहुत तरह के ( यज्ञ-याग आहि ) कमी से ही (फिर) जन्म रूप फल मिलता है और (जन्म-जन्माः न्तर में ) भोग तथा ऐरवर्ष मिलता है। स्वर्ग के पाछे पड़े हुए वे काम्य बुद्धि वाने ( मनुष्य )॥ ४३॥ उल्लिखित ज्याख्या की तरफ ही उनके सन आकर्षित हो जाने से भोग, सुख और

पेरवर्य (प्रवाप) में ही सम्न रहते हैं, इसलिएउन प्रस्पों

साम् । व्यवसायात्मिका वृद्धिः समार्था न विधीयते ।। ४४ ॥ त्रेगुरुपविषया वेदा निस्त्रेगुरुपो भवार्जु । निर्द्धत्दे नित्यसत्त्वस्थो निर्योगचेम व्यात्मवान् ॥ ४५ ॥ यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्तुतोदके । तावान्सर्वेषु वेदेषु त्राक्षरूप्य विज्ञानतः ॥ ४६ ॥ कर्मप्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूमां ते संगोऽस्त्य-कर्माण् ॥ ४७ ॥ योगस्थः कुरु कम्मीण् संगं त्यत्ववा

की व्यवसायात्मक व्यर्थात् कार्य-व्यकार्यं का निरचय करने वाली बुद्धि (कभी भी) समाधिस्य व्यर्थात् एक स्थान में स्थिर नहीं रह सकती ॥ ४८ ॥ हे व्यर्जुत ! (कर्म कारहारमक) वेद (इस तरह) क्ष्रीगुर्य की वालों से भरे हुए हैं इस कारण कू तिस्रीगुर्य व्यर्थात वालों से भरे हुए हैं इस कारण कू तिस्रीगुर्य व्यर्थात् वालों से भरे हुए से इस स्वर्थ और मुख, दुःख व्यादि इन्हों में लिन न हो इस प्रकार योग-चेम व्यादि स्वायों में न रहकर व्यपनी व्यादमा में ही मन हो। ४५॥ व्यादे स्वायों में न रहकर व्यपनी व्यादमा में ही मन हो। ४५॥ व्यादे स्वायों से न रहकर व्यपनी व्यादमा में ही मन हो। ४५॥ व्यादि स्वायों से न रहकर व्यपनी व्यादमा में ही मन हो। ४५॥ व्याद्ध वा प्रयोजन राप रहता है (व्यर्थात् कृष्ठ भी काम नहीं रहता) उतना ही प्रयोजन हान प्राप्त क्षेत्र को स्वायं कर्म काएड की उसकी छुद्ध व्याद्ध क्षेत्र काम्य कर्म क्षी विदे कर्म काए की उसकी छुद्ध व्याद्ध काला क्षित्ते। ॥ ४६॥ कर्म करने नाला कामे तेर व्याधीन नहीं (इस कारण मेरे कर्म का) व्यन्न फल मिले, यह कारण (मन में) चारण कर काम करने वाला न

<sup>#</sup> त्रीगुण्य=सस्व, रज, तम इस गुर्थों से निश्चित सृष्टि की कहते हैं।

<sup>🕆</sup> विद्वु लाभे और विद् ज्ञाने से वेद बनता है।

धनञ्जय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भृत्वा समत्यं योग उच्पते ॥४८॥ द्रेण स्वरं कर्म चुद्धिपोगाद्धनञ्जय । बुद्धौ भरणमन्त्रिच्छः कृपणाः फलहेतवः ॥ ४६ ॥ चुद्धिपुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ४० ॥ कर्मजं चुद्धियुक्ता हि फलं त्पक्त्वा मनीपिणः । जन्मयन्यविनिर्धक्ताः पदं गच्छंत्य-नामपम् ॥ ४१ ॥ यदा ते मोहकसिन्धं चुद्धिच्पति-

बन, ऋौर कर्म करने का भी तूआ प्रहन कर ॥ ४०॥ हे धनवजय! आसकि लाग कर तथा कर्म की सिद्धि हो चा असिद्धि दोनों को समान ही मानकर "योगस्य" होकर कर्म कर, (कर्म के सिद्ध होने या निष्कत होने में रहने वाली) समता (मनो) प्रति को ही (कर्म) योग कहते हैं ॥ ४ 二॥ हे पनव्यत्य! मेवा (बुद्धि) के (सान्य) योग की अपेत्रा ( नाह्य ) कर्म बहुत ही छोटा है ( इसलिए इस साम्य ) युद्धि की शरण में जा। फल की इंद्या अर्थात् फल मिलने की और हिंद रखकर कार्य करने वाले मतुष्य लोमो दीन नीची श्रेसी के हैं।। ४६॥ ( को साम्य पुद्धि ) समान भाव से युक्त हो जाय, वह पुरुष इस लोक में पाप एवं पुरुष से पृथक रहता है, इसलिए योग का ही आश्रय कर (पाप पुरुष से अलग रहकर) कर्म करने की बुद्धिमचा (कुशलता व युक्ति ) को ही कर्मयोग कहते हैं ॥ ५० ॥ ( समत्वं) बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी पुरुप कर्म फल को त्यागते हैं, वे जन्म के बन्धन से प्रालग हो कर (परमेश्वर के ) दुःखों से रहित पद को शाप्त करते हैं।। ५१।। (हे अर्जुन) जब तेरी बुद्धि मोह के अधकार से पार हो वरिष्यति । तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतन्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ श्रुतिवित्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निरचला । समाधायचला दुद्धिस्तद्व योगमवाप्स्यसि ॥ ५३॥

# श्रजु<sup>°</sup>न उवाच—

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाविस्थस्य केशव । स्थितप्रीः किं प्रभाषेत किमासीत बजेति किम्॥ ५४॥

### श्रोभगवान् उवाच-

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगवान् । श्रात्म-न्येवात्मना तृष्टः स्थितप्रज्ञस्तदीन्यते ॥५५॥ दुःखेष्वतु-द्विरमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । वीतरागमयक्रोषः स्थित-श्रीष्ठीनरुच्यते ॥ ५६ ॥ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तस्प्राप्य

कायती तब इन सब बातों से तू निर्मोह (बिरक) हो जायता जो सुनी हैं और सुनने को हैं ॥ १२॥ अनेक तरह के बेद वाक्यों के वक्षर में प्राप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि (योग) में स्थिर और निश्चल होगी तब यह सान्य बुद्धि योग तेरे को प्राप्त होगा॥ १३॥ अर्जुन वोला—हे केशव! सुभे समकाओं कि समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं ? उसका योलना, बलना, बेठना किसा है॥ १४॥ श्रीभगवान् वोले—हे पार्थ! जब कोई व्यक्ति अपने मन के सब काम अर्थात् वासनाओं को लाग देता है तथा अपने आतमा में हो संतुष्ट रहता है इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं ॥ १४॥ जो दुःख में प्रवहाता नहीं सुख प्रति मा जो दुःख में प्रवहाता नहीं सुस प्रति मा जो दुःख में प्रवहाता नहीं सुस प्रति मा जो दुःख में प्रवहाता नहीं सुस में स्थान नहीं होता, प्रीचि, भय और कोष जिसने त्याग दिये हैं उसको सुनिजन स्थित प्रज्ञ कहते हैं ॥ १६॥ सब कमी

श्चभाशुभम् । नामिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रति-ष्रिता ॥ ५७ ॥ यदा संहरते चार्यं कुर्मोऽगानीय सर्वशः। इन्द्रियार्थोद्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । रसवर्जे रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५८ ॥ यततो हाषि कौन्तेय पुरुषस्य विषश्चितः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरति प्रसमं मनः ॥ ६० ॥ तानि सर्वाणि संयस्य युक्त थ्यासीठ मत्परः । यशे हि यस्पेंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा

से जिसका सन विरक्ष हो गया है और सब ग्रुस अग्रुम का जिसको आनन्द व क्लेरा नहीं उसकी बुद्धि स्वर जानना॥श्वा विस तरह कछुत्रा थापने हाथ पर सिकाड़ कर येंठ जाना है, इसी तरह कार्द्र आदमी इन्द्रियों के (शन्द स्पर्श श्वादि) विषयों से अपनी इन्टियों को बाह्यपेश कर लेता है तम . उत्तफी बुद्धि स्थिर समकता चाहिए ॥ k= ॥ निसहार ( विना किसी प्रकार का भोजन किये) मनुष्य के इन्द्रियों के शान छूट जाते हैं तब भी बनको इच्छा नहीं जाती। एवं परब्रह्म का श्रतुभव होने से इन्द्रियों की इच्छा भी छूट जाती है अर्थात् विषय श्रीर उनकी इच्छा दोनों ही छूट जाते हें ।। ४६ ॥ अभिप्राय यह है कि (इन्द्रियों के दमन करने के पास्ते ) चपाय करने वाले विद्वान् के मन को भी है कुन्ती पुत्र श्रजुन ! ये प्रवल इन्द्रियाँ जबरदस्ती से जिघर चाहती हैं सीच लेती हैं।। ६०।। इसलिए इन सब इन्द्रियों का संयम न कर युक्त अर्थात् योग युक्त तथा मेरे में परायण हो रहना चाहिये। इसी तरह जिस ( पुरुष ) की इन्द्रियाँ अपने आवीन हो जांय

प्रतिष्टिता ॥६१॥ घ्यायतो विषयानपुँसः संगस्तेपृगजायते ।
संगात्संजायते कामः कामारकोषोऽभिजायते ॥६२॥
क्रोधाद्भवति संगोदः संमोदारस्पृतिविश्रमः । स्पृतिश्रंशाद् पुद्भिनाशो बुद्धिनाशात्म्रयथ्यति ॥६३॥ रागद्भेषाद् पुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्म्रयथ्यति ॥६३॥ रागद्भेषविष्ठुक्तस्तु विषयानिद्गियश्चरम् । ब्राह्मवश्यविध्यास्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । प्रसंज्ञ चतसो ह्याष्ट्र प्रयंवतिष्ठते ॥६५॥
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । न चामाय-

तथ उसकी चुद्धि स्थिरहुई ऐसा कहना ॥६१॥ विषयों ( इन्ट्रियों के जान) का ज्यान करने वाले मनुष्य का इन विषयों में संग वढ़ लाता है। पुनः सक्न से बासना पैदा होती है ज्यांत यह ( हमको काम ) चाहिए तथा काम की तृष्टित होने में कोई विष्न होने में उन काम में ही फ्रोध इत्पन्न होता है ॥६२॥ फ्रोध सं संगेष अध्यान अध्यान अध्यान होता है ज्यान से स्मृति अस्याय का भूलना)स्पृति अंश से बुद्धि नाश तथा बुद्धि नाश होने से मनुष्य का सर्वश्व नाश होता है ॥६२॥ लेकिन निजका खात्मा जर्मात अन्तः करण जिसके बश में है वह गमुष्य ग्रीति और द्वेष से ज्यान हुई ज्यानी स्वाधीन इन्द्रियों हारा विषयों में विचरते हुए भी चित्त से असल रहता है॥६१॥ चित्त प्रसन्न रहने से मनुष्य का स्वाधीन इन्द्रियों हारा विषयों में विचरते हुए भी चित्त से असल रहता है॥६॥ चित्त प्रसन्न रहने से मनुष्य के सब दुःखों का नाश होता है जारण जिस मनुष्य का मुन्य का सु उन्यों का से किसी हुई विधि के ज्युक्त योगयुक्त नहीं होता है। इशी ना मनुष्य कही हुई विधि के ज्युक्त योगयुक्त नहीं होता है। इशी ना मनुष्य कही हुई विधि के ज्युक्त योगयुक्त नहीं होता है। इसी

चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीय-मियांमसि ॥६७॥ तस्माद्यस्य महावाहो निगृहीतानि सर्वशः । इंद्रियाणीन्द्रियार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥६८॥ या निशा सर्व भृतानां तस्यां जागतिं संयभी ।

यस्यां जाग्रति भृतानि सा निशा परयती सुनै: ॥६६॥ श्रापूर्यमाणमञ्ज्ञातिष्ठं समुद्रमापः प्रविशंतियद्वत् । तहः-

निहीं रहती है जिसको भावना नहीं उसको शान्ति कहाँ जिसको शान्ति नहीं। उस पुरुष को सुख भी कहीं नहीं मिलेगा ॥६६॥

विषयों में वर्तने वाली इन्द्रियों के साथ-साथ अर्थान् पीछे-पीछे जो मन जाना चाहवा है, वही (मन) पुरुष की बुद्धि को खसी तरह डांवाडोल किया करता है जिस प्रकार पानी में नाव को इवा आकर्षण करती है।।६७॥ इस कारण हे महा-बाहु (तम्बी भुजा वाले) अर्जुन ! जिसकी सब तरह से इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों से हटा हुई अर्थात् अपने बश में की हुई हैं उसकी युद्धि स्थर (निरचल) हुई (ऐसा कहना) ।।६८॥ जो सब भूत (शाखी मात्र) की रात्रि है उसमें स्थित श्रज्ञ जागा करता है तथा जिसमें सब प्राणी सात्र जगते रहते हैं तब इस ज्ञानी पुरुष को रात्रि मालूम होती है।।६६॥ (श्रहानी पुरुप रात्रि में सोते हैं, हानी जागते हैं।) जिस प्रकार समुद्र में सर्वदा बल भरे रहते हुए चारों श्रोर से जल

श्वाने पर भी जिसकी स्थौदा नहीं टूटवी श्वर्थात् बाढ़ नहीं । श्वानी बसी प्रकार सम्पूर्ण कामनाश्चो (विषयों) के मिलने

त्कामा यं प्रविशंति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी ॥७०॥ विद्वाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति निःस्पृदः । निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति ॥७१॥ एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विष्ठद्यति । स्थित्वास्या-मंत्रकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥७२॥

हरिः ॐ तस्सिदिति श्रीमद्मगवद्गीवास्पनिपःसु महाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे-श्रर्जुनविपादयोगो नाम द्वितीयोऽष्यायः ॥२॥

ार भी जिस सनुष्य की शान्ति भंग नहीं होती उसको ही प्रच्यी शान्ति प्राप्त होती है कामनाओं में लिप्त रहने से नहीं मेलती ||७०|| जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओं से अलग होकर तथा निज अहंकार और लालसा को त्याग कर सांसारिक क्यवहार करता है उसको ही शान्ति प्राप्त होती है ||७१|| रे पार्थ ! यही आक्षी अर्थात ग्रह्म भाव को स्थिति है इसको मेलने पर मनुष्य मोह में नहीं फैंसता है और मरने पर ग्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त होता है अर्थात् यद्गूप मोत्त प्राप्त करता है ||७१||

> त्रागरा निवासी घतरवास गोस्वामी कृत दूसरे श्रम्याय की भाषा टीका समाप्त हुई ।

# तृतीयोऽध्याय<u>ः</u>

## खजु<sup>°</sup>न खवाच—

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मठा बुद्धिर्जनार्दन। तर्तिक कर्मिण घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥ ज्यामिश्रेणेव धाक्येन बुद्धि मोहयसीय मे । तदेकं वद निश्यित्य येन श्रेयोऽहमान्तुयाम् ॥२॥

## श्रीभगवानुवाच—

लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाऽनय । ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥ न १ कर्मयामनारंभा क्षेष्कर्म्यं पुरुषो ऽस्तुते । न च सन्यसनादेव

अर्जुन बोला - हे लनाएँन ! यदि आपके विचार से कर्म को अपेता बुद्धि (सान्य) ही उत्तम है, तब आप मुक्त को इस ( गुढ़ के ) घोर ( हिसात्यक ) कर्म में क्यों लगाते हैं । ? ॥शा मिले हु० भाषण से आप मेरी जुद्धि को मोहित करते हो ऐसा मुक्त को मालूम होता है। इस कारण ज्यामिम (संदिग्ध )वाक्यों में से निरचय रूप एक ही कहिये जिससे ! मेरा कल्याण हो ॥२॥ श्री भगवान बोले - हे अन्य ( निष्पाप ) अर्जुन ! पहले (दूसरे अध्याय में) मेंने सरह-तरह की निष्ठा ( स्थित ) कही सांख्यों ( तत्व हानियों ) की हान योग ( आत्म ज्ञान ) के सहारे युक्त और ( समस्य ) योगियों

की कर्म योग के श्रवलम्य से ॥३॥ कर्म का श्रारंभ न करने ही से पुरुप को नेष्कर्म्य (निष्कर्मी) प्राप्ति नहीं होती है तथा सिद्धिं समिषिणच्छिति ॥४॥ न हि निश्चित्त्वणमिष जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् । कार्यते द्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजेगुँ गैः ॥४॥ कर्मेन्द्रिपाणि संपम्प य आस्ते मनसा स्मरन् । इंद्रिपार्थान्त्रमृद्धात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥६॥ यस्त्वि-द्रिपाणि मनसा नियम्पारमतेऽर्जुन । कर्मेन्द्रियैः कर्मपोगम- सक्तः स विशिष्यते ॥७॥ नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो द्यकर्मणः । शरीरपात्रापि च ते न प्रसिद्धचे दकर्मकः ॥॥॥ यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽर्यं कर्मवंथनः । तद्यं कर्म

े कमी का संन्यास (स्याग) कर देन हा स सिद्ध नहा मिलती ॥१॥ क्योंक हर एक मनुष्य कुछ कर्म किये पिना एक ज्ञुण भी नहीं रहता है प्रश्ति के गुण परतन्त्र हर मनुष्य को सदा कुछ न कुछ करने में लगाते ही रहते हैं ॥१॥ को मृद्ध (मूर्ल ) हाथ पैर खादि कमें हिर्यों को रोककर मन में इन्द्रियों के विपयों का चिन्तन करता रहता है उसको सिप्याचारी खर्थात पालंडी कहते हैं ॥६॥ यरनु हे खर्जुन ! जो मन मे इन्द्रियों का अवरोध करके केवल कमें न्द्रियों कारा अवरासक चुद्धि से हो कमें योग का प्रारम्भ करता है वही विशेष खर्थात हैं कर ही ।॥॥ नियम का प्रारम्भ करता है वही विशेष खर्थात है पर हो।॥॥ नियम का प्रारम्भ करता है वही विशेष खर्थात नय- मित कर्म जो तुकर सकता है उन ही को कर क्योंकि कर्म न करने की अपेका कर्म करना ही अधिक अच्छा है। आतावा इसके यह जान ले यदि नुकर्म न करेगा वो तेरा शरीर भी निर्वाह न कर सबेगा।॥॥ यज के लिये जो कर्म क्रिय सारोर भी निर्वाह न कर सबेगा।॥॥ यज के लिये जो कर्म क्रिय सारोर भी निर्वाह न कर सबेगा।॥॥ यज के लिये जो कर्म हिर्द कारले खाती हैं खाता न के यह लोक खीर कर्मों से वंधा हुआ है इस कारण और यह के लिए किए जाने वाले कर्म तुवनके फल की खाशा को

कौन्तय मुक्तसंगः समाचर ॥६॥ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्ग पुरोवाच प्रजापतिः । श्रनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकाः मधुक् ॥१०॥ देवान्मावयतानेन ते देवा भावयंत्रवः । परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ इप्टान्मो-गान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः । तैर्देश्वानप्रदायै-भ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः ॥१२॥ यज्ञशिष्टाशिनः संतोग्रच्यन्ते सर्व किल्ग्यः । मुंबते ते त्वयं पापा ये पर्वत्यात्मकारणात् ॥१३॥ अन्नाद् भवन्ति भृतानि पर्जः न्याद्वसंभवः । यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः ॥१४॥ कर्म ब्रह्मोड्भवं विद्धि ब्रह्माच्रसमुद्भवम्। तस्मा-प्रजा को उत्पन्न करके साथ ही साथ बनसे कहा इस यज्ञ से ही तुन्हारी बृद्धि होगी और यह ही तुन्हारी कामधेनु अर्थात् यज्ञ करके देवनाओं को सन्तुष्ट करते रहना तथा देवता तुम

छोड़कर किए जा।।।।। ब्रह्माजी ने सृष्टि के प्रारम्भ काल में तुम्हारी इच्छित कामनाओं का देने वाला होवे।।१०॥ तम को प्रसन्न करते रहेंगे इसलिए आपस में एक दूसरे को प्रसन्त करते हुए परमश्रीय पाष्त करो ।।११॥ यह से प्रसन्न होकर देवता लोग तुम को इछित (जो तुम चाहते हो) भोग हेंगे इनका दिया हुआ भीग वापिस न देकर जो भागता है वह चोर है।।१२॥ यज्ञ करके शेप बचे हुए भाग को भोजन करने वाले सन्त ( सब्जन) सब पापों से छूट जाते हैं और यह न करते हुए जो केवल अपनी ही आत्मा के पोपए केलिए अन बनाते हैं वे पापी पाप मोजन करते हैं॥ १३॥ सब जीवों की उत्पत्ति

देवत अन ही से होती है अन्न पर्जन्य (मेघ) से पैदा होता है पर्जन्य

स्तर्भगतं त्रक्ष नित्धं यद्येत्रतिष्ठम् ॥१५॥ एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह य:। अवायुर्तिद्रियातामो मोघं पार्थं सजीवति॥१६॥ यस्त्वात्मतियेतं स्यादात्मतृप्रश्व मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥ नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह करचन। न चास्य सर्व भृतेषु करिचदर्थ व्यपाश्रयः ॥१८॥ तस्यादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो बाचरकर्म पद्मामोतिपुरूपः

यह से तथा यह की उत्पत्ति कर्म ही से होती है।। १४ ।। कर्म ही से पैदाइरा ब्रह्म (ब्रकृति) से तथा ब्रह्म अनुर (जिसका नाश न हो ) धर्थात् परमेश्वर से इस कारण सर्वगत ( सब में स्थिति ) ब्रह्म ही यहां में विद्यमान रहता है।। १४ ।। हे पार्थ ! अर्जुन इस तरह (संसार को धारण करने के लिए) विधान करेहए कर्म वा यह के चक्र को आगे नहीं प्रवर्तित करता **उसकी आयु पापयुक्त है तथा उस इन्द्रिय मनुष्य का**(जो देवताओं को श्रर्पण न करके स्वयं भोजन करता है ) जीवन पृथा है ॥ १६॥ श्रोर जो मनुष्य मिर्फ श्रपनी श्रात्मा में ही रत, श्रात्मा में ही तृप तथा श्रात्मा में ही सन्तुष्ट रहता है उसकी श्रमना किविचत् कार्य वाकी नहीं रहता॥ १७॥ श्रागे इस संसार में कोई कार्य करने वा न करने से उस प्राणी का कोई खाभ नहीं होता तथा सब प्राणियों में उसका निजका कार्य कुछ मी नहीं रहता॥ १८॥ इस कारण ज्ञानी मनुष्य कोई भी स्वार्थ की इच्छा नहीं रखता तब तू स्वयं फल की कांजा को त्याग कर श्रपना गुल्य कर्म सर्वदा करा कर इसिलये निष्कार्य कर्म करने वाले पुरुष को हो परम गति श्रयांत् मोच

॥ १६ ॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादपः । लोकसंग्रहमेवापि संवरयन्कर्तु महीस ॥२०॥ यद्यदाचरित श्रेष्ठस्तत्तद्वेतरो जनः । स यस्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु-वर्तते ॥२१॥ न में पार्थीस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नानवासम्बासव्यं वर्त एव च कर्मीण ॥२२॥ यदि हाइं न वर्तेयं जातु कर्मययत्तिह्तः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ उत्सीदेग्रुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् । संकरस्य च कर्ता स्यासुपहन्यामिमाः प्रजाः

माप्त होती है।। १६॥ विदेह (जनक) तथा भगीरथ आहि चित्रयों ने भी श्रीत स्मार्त के कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की हैं इसी तरह लोक संग्रह नाम पामरजन जो हैं उनका संप्रह किया उन्मार्ग से निवारण करने बाजा सरकर्म मार्ग उस पर ही दृष्टि रखकर कर्म करना ठीक है।। २०॥ श्रेष्ट, श्राहम जानी श्रयवा कर्म योगी (वेद शाक्षों को पढ़ने पढ़ाने तथा उसी के श्रानुसार कर्म करने वाला) जो छुछ कार्य करता है उसी को साधारण मनुष्य भी करते रहते हैं तथा जिस वह प्रमाण मानता है और लोग भी उसी को र्श्वगीकार करते हैं।। २१॥ है पार्थ! तीनों कीक में मेरा कुछ भी कार्य वाकी नहीं है चौर कोई न मिलते वाली वस्तु मिलने विना रह गई तव भो मैं कर्म करता ही रहता हूँ ॥ २२ ॥ यदि जो मैं आलस्य को त्याग कर कर्मी को न बरतूँगा तो है अर्जुन! सब मनुष्य मेरे ही मार्गका अवलम्बन करेंगे॥ २३॥ यदि में कर्मन करूँ तो सम्पूर्ण लोक उत्सन्न एवं नष्ट हो जायंगे में संकर वर्ण का कर्ता हो जाऊँगा तथा इन सब का मेरे ही हाथ से नाश हो

॥२४॥ सक्ताः कर्मण्यविद्यांसो यथा कुर्वेन्ति भारत । कुर्यादिद्वांस्तथासक्तिर्चकीर्पुलांकसंग्रहम् ॥२४॥ न दुद्धि-भेदं जनयेद्ज्ञानां कर्मसांगिनाम् । जोपयेत्सर्वकर्माणि विद्वा-न्युन्तःसमाचरन् ॥२६॥प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण्णैः कर्माणि सर्वशः । घहंकारविमृदात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ तस्यिन्तु महानाहो गुणकर्मावभाग्योः । गुणा गुण्णैषु वर्तन्त इति मत्या न सज्जते ॥२८॥ प्रकृतेर्गुणसंमृदाः सज्जते गुणकर्मेषु । तानकृतस्नविदो मंदान्कृतस्नविन

जायगा ॥ २४ ॥ हे अर्जुन ! अज्ञानी सतुष्य जिस तरह अपने सांसारिक कर्म में बतांव करते हैं वसी तरह ज्ञानी पुरुप को आसिक स्थान कर कार्य करना चाहिए ॥ २४ ॥ कर्म में लगे हुए अज्ञानी पुरुप को बुद्ध में ज्ञानी मनुष्य कोई नकार का भेद भाव न कर रे रेश्य आप युक्त एवं साम्य भाव हो कर्म करता रहे ॥ १४ ॥ वनाव सरह, रूत, तमोगुण इन ही के द्वारा सब तरह के कर्म होते रहतें हैं परन्तु अर्हकार में मगन होकर (अदिवक्त) जानता है कि में ही करता हूँ ॥ २० ॥ इस कारण हे बढ़ी-बड़ी भुजा वाले अर्जुन ! गुण तथा कर्म दोनों ही मुक्त से प्रथम है इस भेद की जानने वाला ज्ञानी पुरुप जान करके भी इनमें आतकां (ज्ञानीन ) नहीं होता । वह यह जानता है कि गुणों को यह खेल (तमाशा) आपस में हो रहा है ॥ २८ ॥ अज्ञानी मनुष्य प्रकृति के गुणों के भेद को नहीं जानने इससे उनमें ही लवलीन न रहते हैं उन अरुप्त मंद चुद्ध वाले पुरुपों को

.विचालयेत् ॥२६॥ मिय सर्वाधि कर्माणि संन्यस्याध्याः सम्चेतसा । निराशीनिर्ममो भृत्वा युद्धचस्य विगतज्वरः ॥३०॥ ये मे मतिमदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । श्रद्धावंतोऽनस्यंतो मुन्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥३१॥ ये न्तेवदश्यस्यंतो मानुतिष्ठन्ति मे मतम् । सर्वज्ञानविम्द्रां स्तान्विद्ध नष्टानचेतसः ॥३२॥ सद्यां चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानिष् । प्रकृतिं यांति श्रुवानि निग्रदः किं करिष्पति ॥३३॥ इंद्रियस्येद्वियस्यार्थे रागद्वेषै व्यवस्थितौ । स्योने वश्वमागच्छेतौ स्वस्य परिपंथिनौ ॥३४॥ श्रेयान्स्य-

सर्वज्ञ ( ज्ञान वाला ) अनुचित रास्ते पर न ले जाये ॥ २६ ॥ इस कारण हे अर्जुन ! तू मेरे में अध्यात्म बुद्धि ( आत्म ज्ञान ) द्वारा सन्पूर्ण कमों को अर्पण करके ममता ( मोह ) एवं फल की त्राशा तथा शोक, संताप को त्याग कर युद्ध कर ॥ ३० ॥ जो मनुष्य श्रद्धा तथा दोप रहित दृष्टि से मेरे मतावलन्त्री होकर नित्य व्यवहार करते हैं ये कर्म के बन्धनों से छून जाते हैं ॥ ३१ ॥ और जो दोप दृष्टि से अनेक प्रकार की तर्कना कर मेरे मतानुयायी नहीं रहते उन सर्व ज्ञान विमृद अर्थात वेबक्रफ . श्रज्ञानियों को नष्ट हुआ जानो ॥ ३२ ॥ झानी मनुष्य भी श्रपनी प्रकृति (स्वमाव) के मुताबिक कार्य करता रहता है तथा सब प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुकृत चलते हैं। हव निम्रह (हठ वा जनरदस्ती) क्या हो सकेगा?॥ ३३ ॥ इन्द्रियाँ और उनके धर्म (शब्द स्पर्शादि ग्रीति ग्रीर द्वेप) क्रयवस्थित अर्थान् स्वमाव से निश्चित हैं इस कारण प्रीति मीर होप के वशी मूत न होना चाहिए ये पुरुष के शत्यु है ॥३१॥

धर्मो विगुणः परधर्मोत्स्वनुष्ठितात् । स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥३॥॥

## श्रर्जुन उवाच ।

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुपः। अनिच्छन्नपि बार्ष्णेय बलादिश नियोजितः ॥३६॥

#### श्रीभगवानुवाच—

काम एप क्रोघ एप रजो गुगासहुद्धवः । महाशनो महापाप्मा विद्धये नमिह वैरिग्रम् ॥३०॥ धूमेनात्रियते षाह्यर्थथाऽऽदर्शो मलेन च । यथोल्येनावृतो गर्भस्तया

दूसरों के धर्म का चाल चलन बत्तम और सहल भी मालून हो तय भी उस के मुकाबिले में अपना धर्म जो चारों वर्ण के लिये करवाण दायक हे चाहे वह दोप युक्त क्यों न हो जावे तव भी करवाण दायक हे चाहे वह दोप युक्त क्यों न हो जावे तव भी करवाण देने घाला है और दूसरा धर्म गर्यकर है ॥३४॥ अर्जुत को ला—हे बाट्यें ( श्रीकुर्ण ) इसके वाद यह तताइये कि अपनी इच्छा न होते हुए भी मनुष्य किस के उपरेश से हुएकर्म (पाव) करता है जैसे कोई हठ ( जवर्रस्ती ) से मेरणा करता है ॥३६॥ अपनावान ने कहा इस में तू यह समक कि राजी गुण से उत्पन्न यह वहुत हो भोजन करने वाला तथा पड़ा पायी काम और कोच हो राजु है ॥३०॥ जिस तरह से पुरे से अर्थन, रज से शीशा ( आइता ) तथा किज़ी ( जेर ) से गर्म आच्छादित रहता है वहत् काम से यह आत्मा ढका रहता है वहत् वहा हि वहत् काम से यह आत्मा ढका रहता है

तेनेदमाष्ट्रतम् ॥३८॥ श्राष्ट्रतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य-वैरिका । कामरूपेख कैंतिय दुष्प्रेषानलेन च ॥३६॥ इंद्रियाखि मनो चुद्धिरस्याधिष्ठानमुज्यते । एतैविमोहय-स्येष ज्ञानमाष्ट्रत्य देहिनम् ॥४०॥ तस्माच्यमिद्रियाययादौ नियम्य भरतपेभ । पाप्मानं प्रजहि होनं ज्ञानविज्ञाननाश-नम् ॥४१॥ इंद्रियाणि पराषयाहुरिद्रियेम्यः परं मनः । मनसस्तु परा चुद्धियों चुद्धेः परतस्तु सः ॥४२॥ एषं

।।देता है कींग्तेय ( कुन्ती के पुत्र ) अर्जुत ! ज्ञाता (आत्मजानी) का निरम्तर यह एकाम वैरी स्महत्य किसी काल में भी शान्त म होने वाला आंग्न हो है इसने ज्ञान (आत्मजान) को आच्छान दित कर रखा है ॥३६॥ इन्द्रियों, सन, तथा बुद्धिकों यह इसके निवास का स्थान अर्थात गढ़जानना इन सन के द्वारा आत्मजान को उक कर जीवात्मा को तक कर उत्तर के निवास को सेहित कर मनुष्य के नाम नवाया करात है ॥४०॥ इस कारण है अर्जुन ! इन्द्रियों का दमन करके आत्मजान और (जीकिक) विद्यान का नारा करने वाले महा पापी काम को मार डाल ॥ १॥(स्यूलपदार्थों से)इन्द्रियों परे(इर्) है इन्द्रियों से दूर मन और मन स भी परे ( व्यवसायांत्मक ) द्याद्य तथा जो बुद्धि से भी परे हैं वह आत्मा है ॥४२॥ हे महा- बाहु अर्जुन ! तू इस तरह बुद्धि से दूर उस आत्मा को गहवाम बाहु अर्जुन ! तू इस तरह बुद्धि से दूर उस आत्मा को गहवाम

क्ष जीता मनु ने २। इष्ट में जिस्स है। कास दूम, थी झादि के मोजन से तृह नहीं होता जैसे हैं यन गैरने से कान प्रश्नंद होता है उसी प्रकार यह भी बहता है।

बुद्धेः परं बुद्घ्वा संस्तम्यात्मानमात्मना । जहि शत्रुं महावाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४३॥

हरि: <sup>2%</sup> वत्सदिवि थीमद्भगवद्गीवासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे कर्मयोगो नाम नृतीयोऽभ्याय: ॥३॥

कर श्रपने श्रसली श्रात्मा में बोध करके दुर्जय काम रूप शत्रु को मार गेर ॥४३॥

> श्रागरा निवासी घनस्याम गोस्त्रामी कृत गोता चीसरे श्रध्याय की माधा टीका समाप्त ।

#### चतुर्थोऽध्यायः ?-----

## श्रीभगवानुवाच—

इमं विवस्यते योगं शोक्तवानहमञ्ययम् । विवस्यानमनवे प्राह मनुरिस्वाकवेऽत्रशीत् ॥१॥ एवं परंपराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप

श्रीभगवान् योते—श्रव्यय जो कभी एवं तीनों काल में भी मारा न हो तथा नित्य यह कर्मयोग मेंने विवस्वान् सूर्य से कहा श्रीर सूर्य ने श्रपने पुत्र मतु को तथा मतु ने इदशकु को बताया॥ १॥ इस तरह परम्परा द्वारा प्राप्त इस समस्व योग को राजर्पियों ने मालूम किया किन्तु हे शत्रुतापन (राहुओं को तपाने याले श्रर्जुन ! बहुत काल के बाद बढ़ी योग इस ॥२॥ स एवार्य मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुचनम् ॥३॥

## श्रज्<sup>°</sup>न उवाच।

श्चपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। कथमेतद्धि-जानीयां स्वमादी प्रोक्तवानिति ॥४॥

#### ओभगवानुवाच--

यहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तय चार्जुन । तान्यहं बेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप ॥५॥ अजी-ऽपि सत्त्रव्ययात्मा भूतानामीरवरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामिष्टाय सम्भवाम्यात्मभायया ॥ ६॥ यदा यदा हि

मतुष्य लोक से नारामान होगया॥ २॥ इसको अत्युक्तम योग लान कर इस पुरातन (कर्मयोग) तुम्को आल मैंने इस कारण बता विया तू मरा साला पर्व भक्त है ॥ ३॥ अर्जुन बोला—अभका जन्म तो अन ही हुआ है और विषदान् (सूर्य) बहुत पहले हुआ है इस दशा में मैं किल भकार समक्ष सकता हूँ कि पूर्व में आप हो ने यह योग कहा था॥ ४॥ अध्यानात् बोले—है अर्जुन! मेरे और तेरे अर्नागन्त जन्म बीत जुके हैं उन सब का में जानता हूँ तुनहीं जानता॥ ४॥ मैं आपी मात्र का स्वामी हूँ तथा अजन्मा अर्थात् लंग मेरिहत निविकार हूँ तथापि मेरे स्वरूपो किसी काल में मिकार नहीं होता किर भी में अपनी हो मछति में अधिधित है तथा स्वरूपो है स्वरूपो विभाव स्वरूपो है स्वरूपो स्वरूपो होता किर भी में अपनी हो मछति में अधिधित है तथा स्वरूपो है सार हो होता किर भी में अपनी हो मछति में अधिधित हो कर ने सारा है तथान स्वरूपो हो सार है जन्म सारा से जन्म सेता हूँ ॥ ६॥ है सारव ! जन्म नव

घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यदम् ॥ ७ ॥ परित्राणाय साधृनां विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय संमनामि युगे
युगे ॥ ० ॥ जन्म कर्भ च मे दिन्यमेनं यो वेचि तन्त्रतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ६ ॥
वीतरागभयकोधा मन्मया मास्रुपाश्रिवाः । बहवो झानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥ ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वत्मीजुवर्तन्ते मनुष्याः
पार्थ सर्वशाः ॥ ११ ॥ कांचंतः कर्मणां सिद्धं यजंत इह
देवताः । चित्रं हि मानुषे लोके सिद्धिभैवति कर्मजा॥१२॥

अपने आप ही जन्म लेता हूँ ॥०॥ साधुषों की अच्छे प्रकार से रहा तथा हुट्टों का नाश करने के बास्ते युग युग में धर्म की स्थापना के लिए ही मैं जन्म लेता हूँ ॥८॥ हे अर्जुन ! इस तरह जो मेरे दिव्य (सुन्दर) जन्म तथा कर्म को जानता है वह पुरुप शरीर छोड़ने के पीछे संसार में जन्म न लेकर मेरे में लग हों जाता है ॥ ६॥ बहुत से लोग भीत भय तथा कोच से रिहत सुन्मिंपरायण व तन्मय हो ज्ञान रूप तप से पित्र हों कर मेरे स्वरूप मेरे हों में जनको उसी प्रकार पर्वता हूँ हे पार्थ ! किसी भी तरफ से क्यों न हो मतुष्य मेरे ही में लय होते हैं ॥ ११ ॥ संसार में कर्म फल की इच्छा से देवा श्रों की पूजा इस कारण से करते रहते हैं कि कर्म फल मतुष्य लोक में जल्दी मिल जाते हैं ॥ १२ ॥ ब्राह्मण, स्विष्य,

चातुर्वचर्यं भया सृष्टं गुणकर्मिवमागशः। तस्य कर्तारमिप मा विद्धचकर्तारमव्ययम्॥ १३॥ न मां कर्माणि
लिपंति न मे कर्मफले स्पृहा। इति मां योऽभिजानाति
कर्मिमनं स बद्धयते॥ १४॥ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्मप्रदेरिप सुमुज्ञिमः। कुरु कर्मेव तस्मान्त्रं पूर्वैः पूर्वतरं
कृतम्॥१५॥ किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः।
तने कर्म प्रवस्थामि यञ्ज्ञात्वा मोच्यसेऽश्चमात्। कर्मणो
स्विप वोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। प्रकर्मणस्य

षोद्ध्यं गहना कर्मणो गितः ॥ १७॥ कर्मणपकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्धिसान्मनुष्येषु स वैद्य और शह इन चारों चणों का विभाग मैंने गुण और कर्म से ही किण इसको सू मन में जान वया में ही उसका करने पाजा भीर न करने पाजा अन्यय हूँ॥ १३॥ मुझको कर्म यापा नहीं देवे इसलिए कि कर्म के कला की सुके चाहना महीं जो परुप मुक्कों इस तरह जानता है उसकों कर्म वापा

कम यापा नहा देत इसालप् कि कम के पत्त का सुना चाहाना सहीं जो दुरुप सुन्काने इस तरह जानता है उसको कर्म बाधा महीं देते। १८।। इसको जानते हुए प्राचीन समय के सुमुख (मोजाभिकाषी) पुरुषों ने भी कर्म किये इस कारण उन पूर्वजों के किये हुए अत्यन्त प्राचीन कर्म तू भी कर।। १८।। कर्म क्या स्त्रीर स्नक्तं क्या है? इसको जानने में यहे-यहे विद्वानों का भी स्नम हो जाता है इस कारण में तुमको वह

विद्वान का ना अने हैं चार्य के दें जारे हैं में हुए जायगा सर्म समक्तात हूँ जिसको जान कर तू पाप से छूट जायगा ॥ १६॥ कर्म की गति बड़ी गंभीर है इसलिए तुक्कों पड़ जानना चाहिए कर्म क्या है और समक्ते कि श्रकर्म (कर्म का उलटा) क्या है॥ १७॥ कर्म में श्रकर्म (नर्हों करने वाला चुक्तः कृत्स्नकमकृत् ॥ १८ ॥ यस्य मर्चे समारंगाः कामसंकल्पविनाः । ज्ञानाधिदम्धकर्माणं तमादः पंडितं युधाः ॥ १६ ॥ त्यवस्या कर्मफलासंगं नित्यवृप्तां निगःश्यः । कर्मस्यभिष्मञ्जोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥२०॥ निराशीर्यतिचित्तास्मा त्यक्तसर्वपिग्रदः । शारीरं केवलं कर्म कुर्वेचाप्नोति किल्विपम् ॥२१॥ यडच्छालामसंतुष्टो दंढातीनो विमत्सरः । समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि निवद्धयते॥२२॥ गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानायस्थित चेतसः।

कर्म) तथा श्रकर्म में कर्म (करने बाला कर्म) जिसकी दीवता है वह सनुष्यों में ज्ञानी तथा योग युक्त एवं समस्त कर्म का करने वाला है।। १८।। ज्ञानवान पुरुप उसको ही पींडत फहते हैं जिसके सभी समारम्भ (क्में) संकल्प की कामना में रहित हों तथा जिस प्राणी के कर्म बान की श्रारित में भस्म हो जाते हैं।। १६।। जो कर्म के फल को त्याग कर हमेशा तुप्त ( प्रसन्न ) निराध्य स्वावलम्बी ( ध्यपने से पृथक किसी पर निर्भर न रहने वाला ) पुरुष कर्म करने रहने पर भा कुछ भी नहीं करता है।। २०॥ किसी काम में फल की आशा न रखने वाला चित्त श्रीर इन्द्रियों को वश में करने वाला सब प्रकार के पदायों का संग्रह जिसने त्याग दिया है केवल शरीर या कर्मेन्द्रियों द्वारा कमें करते समय किल्विप(पाप)का मागीनहीं होता।।२१॥ यहच्छा ( अनायास ) से जो छुछ मिल जाय उसमें ही सन्तुष्ट ( खुरा, रंज, प्रतिष्ठा, श्रप्रिक्टा, बुराई, सलाई, सुस, दुःस श्रादि ) द्वन्द्वों से श्रलग ईपी, द्वेष श्रादि से रहित कर्म की सिद्धि तथा श्रसिद्धि को समान जानने वाला मनुष्य कर्म करते

, हुए भी पाप पुरव क बन्धन से नहीं पहता ॥२२॥ सब जगह एक अस्म क्रान में ही स्थिर चित्त शाल इच्छा रहित सक मनुष्य के यहा ही क वास्ते कर्म करने वाले के सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं।।२३॥ श्रयण श्रर्थात् ६वन करने का विधि प्रदार्ह इबि (जिस पदार्थ का हवन करते हैं) इब्य भी बहा है श्रीर ह्यामिन से ह्या क द्वारा इवन किया जाता है इस तरह जो सम्पूर्ण कर्म की अग्रमय जानता है उसकी ब्रक्ष मिलता है ॥२४॥ कोईदसरे कर्मयोगी(शहाबुद्ध से प्रथक कमें में लगे हुए) किसी देशोदेश स यह करत है तथा कोइ महा। म म ही यह की आहात देत है।।२४।।।कतन पुरुष कान श्रादि इन्द्रियो की संयम-रवरूप श्राम्न में हवन करते हैं तथा दूसर शब्द श्रादि विषयों को इन्द्रिय स्वरूप श्राम्न में शब्दााद विषयो का हवन करते हैं ।।२६।। और इन्न कर्म योगी इन्द्रियो और भागों के सम्पूर्ण व्यापारों को ज्ञान से दीम आत्म संयम स्वरूप अन्तःकर्ण की याग श्रमिन में हवन करते हैं ॥२७॥ इस तरह कोई द्रव्य परापकार के लिए सारिवकदान कई वपयझ सारिवकतप जो ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रताः ॥२८॥ त्रयाने जुहृति प्राणंप्राणोऽपानं तथाऽपरे । प्राणापानगती रुद्धाप्राणापाम परायणाः ॥२६॥ त्र्यपे नियताहाराः प्राणानप्राणेषु जुहृति। सर्वेऽप्यते यज्ञविदो यज्ञचिपतरूनभपाः॥३०॥ यज्ञविद्यायज्ञचेष्य ज्ञाविद्यायज्ञचेषायं लोको-ऽस्त्ययज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरुसचम ॥३१॥ एवं वहृविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुर्खे । कर्मज्ञान्विद्धि तान्तर्यानेवं

श्राम कहेंग कोई योग यह पातक अल का कहा हुआ, कोई स्वाध्याय यहा (पढ़ने-पढ़ाने) स्त्रीर कई ज्ञान यहा (स्रात्मा) का विचार करने के कुशल टहनत में लगे रहते हैं ॥ दा काई कर्म योगी प्राणायाम में लीन होकर प्राण ( वायु को भीतर सींचना ) अपान (बायुको बाहर निकालना) की गीत को प्रास्थायाम के द्वारा अपान को प्रास्थ में तथा प्रास्य को श्रमान में हवन करते हैं ॥२६॥ कई पुरुप आहार को निय-मित रूप अर्थात् निख प्रति समान रूप से भोजन करने वाले प्राण वायु में प्राणों का (अजपा गायत्री का ध्यान करते हुए) हवन फरते हैं ॥३०॥ ये सभी यज्ञ के जानकार है इनके अन्तः-बना भरत है । विशा ये सभा यह क जानकार ह इनक अन्तर-कर्रा का मत्त यह से ही नाश हो जाता है।।३०॥ यह के अवशिष्ट भाग (यचा हुआ) अभृत को भोजन करने वाल (स्त्री पुरुष) सनावन ब्रह्म को शास होता है। लेकिन हे कुर-श्रेष्ट! अर्थान् (कीरबों में उत्तम) अर्जुन! जो यहा से अनिमन्न मतुष्य हैं उनका यह लोक नहीं वो परलोक कहाँ से प्राप्त होगा ॥३१॥ इस तरह अर्थेक प्रकार के यहां करने की विधि पंडिवों के द्वारा कही हुई वेदादि शास्त्रों में विस्तार से लिखी है उन सब को कर्म से ही माल्म कर ऐसा करने से तू आवागमन से

हात्वा विमोच्यसं ॥३२॥ श्रेयान्द्रव्यमयाद्यहाज् हात्यद्रा परंतप । सर्वं कर्माखिलं पार्थं हाने परितमाप्यते ॥३३॥ विद्विद्धं प्रिष्णातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेच्यंति ते हानं द्वात्मिरत्वद्विद्धं ।॥३४॥ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहे- मेवं यास्पर्क्ष पांडव । येन भृतान्यशेषेण द्रच्यस्यात्म- न्यथो मिय ॥३४॥ श्रापं चेदिसं पापेश्यः सर्वेश्यः पाप- क्रचमः । सर्वं हानप्लवेनैव द्वजिनं संतरिष्यसि ॥३६॥ यथैघासि समिद्धोऽप्रिभेस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । ज्ञानाप्तिः सर्व- कर्माण मस्मसात्कुरुते तथा ॥३०॥ नहि ज्ञानेन सद्दर्शं पाव्यविद्यसि विद्यते । ,त्रस्थयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि

हुट कावेगा व्यक्षांत्र तेरी मोंच हो जावेगी ॥३६॥ हे परन्तव ! हुक्यमय यहा से जानपड़ उत्तम है क्योंकि हे पार्थ ! सब तरह के सम्पूर्ण दर्म जान में ही लय हो जावे हैं ॥३६॥ व्यहंकार को लाग कर नजीभूत हो कर सीधेपन से सेवा के द्वारा त् उन तत्त्व ज्ञानियों से प्रश्न करके ज्ञान के व्यवेश को सुन ॥३४॥ जिस जान ने पर हे पांडव ! तुम को इस प्रकार का मोह होगा तथा उस ही ज्ञान से प्राणियों को तू व्यपने में व्यीर मुम्में देखेगा ॥३४। यहि तू सम्पूर्ण पाप करने वालों से भी व्यक्षित पाप करने वाला है वन भी ज्ञान क्यों नाय के सहारे से स्वव पापों से पार उतर जावेगा ॥३६॥ हे व्यक्तं ! किस तरह पढ़ों हुई अनिन लकड़ियों को मस्म कर देती है उसी तरह यह (एकद माव की) ज्ञान व्यक्ति सब गुम व्यक्षम कमों को ज्ञात देती है ॥३०॥ इस संसार मे ज्ञान के बरावर पवित्र कुछ , वर्षों है समयानुकूल उस (ज्ञान) समस्य में मा में पूर्णता

विंदिति ॥३८॥ श्रद्धानांद्वमते ज्ञानं तत्परः संयतेंद्रियः । ज्ञानं लञ्च्या परां शांतिमचिरेखाधिगच्छिति ॥३६॥ श्रज्ञान्याश्रद्धानश्च संश्यातमा विनश्यति । नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संश्यातमाः ॥४०॥ योगसन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंच्छित्रसंश्यम् । ज्ञात्मवन्तं न कर्माखि निवध्नंति धनंजय॥४१॥तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्यं ज्ञानासिनातमाः । ज्ञितंने संशयं योगमातिष्ठोनिष्ठ मारत ॥४२॥

हरिः 🤐 तत्सिदिति श्रीमङ्कृगवद्गीतासूपनिपस्सु मझविद्यायां योगशास्त्र श्रीकृष्णार्जुनर्सवादं कर्मब्रह्मार्पणयोगो नाम चतुर्योऽध्यायः ।.४॥

मात पुरुप खाप ही अपने में मात कर लेता हैं ॥३८॥ अद्धावाम् हिन्द्रयों का संयम करके उसी का खतुकूलता से रहे तो उसको भी यह ज्ञान मिल जायगा तथा ज्ञान लाभ होने से उसको भिरम राश्चित लाभ होगी ॥३६॥ लेकिन जिसको न तो ज्ञान हैं न अद्धा ही हैं वह संराय युक्त मतुष्य नष्ट हो जाता है संराय युक्त मतुष्य को यह लोक परतांक एवं सुख भी नहीं मात्र होता ॥४०॥ हे घनंजय ! खात्मद्वानी पुरुप को उसके कमें नहीं बांघ सकते हैं जिसने ( कर्म ) यांग के आधार से खपने सब कर्म वंधन छोड़ दिये हैं तथा ज्ञान से जिसके सम्पूर्ण सन्देह दूर हो गये हैं इस कारण हे भारत ! खाजान से पैदा हुए खन्तथ करण सिय इस संशय को खात्मज्ञान रूप तलवार से काटकर समस्य योग ( वर्म योग) में प्रविष्ट हो कर ( लड़ाई के लिए ) स्वृह्म हो ॥४२॥

श्रागरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता चौथे श्रम्याय की भाषा टांका समाप्त ।

## पञ्चमोऽध्यायः श्रज्जीन ख्वाच—

सन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्थोगं च शंक्षति । यच्छ्रं य यतपोरेकं तन्मे जृहि सुनिश्चितम् ॥१॥

#### श्रोभगवानुवाच--

संन्यासः कर्मयोगरच निःश्रेयसकरात्रुमा । तयोस्तु कर्मसंन्यासास्कर्मयोगी विशिष्यते ॥२॥ द्वेषः स नित्य-संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांचित । निर्देन्द्वो हि महा-षाही सुखं वंधात्त्रप्रुच्यते ॥३॥ सांख्ययोगी पृथम्यालाः प्रवर्दति न पंडिताः । एकमण्यास्थितः सम्यगुमयोगिन्दते

अर्जुन वाला—हे कृष्ण ! कभी वो संन्यास (फर्मों के स्थाग के लिये) की तथा कभी कमें योग (कर्म करते रहने) को ही करण्यायकारी यवलाते हो इस कारण यथार्थ में जो दोनों में उत्तम हो यही एक रास्ता सुक्त के निश्चय रूप से वतलाइये ।।१॥ श्री भगवान् वोल —संन्यास तथा कर्म योग ये दोनों ही मार्ग निश्चेयश्वर वर्थात् मोड़ दिलाने बाते हैं एवं दोनों ही मोज़ की समता से चराबर हैं इस कारण कर्मसंन्यास के सुकाधिलें में कर्म योग ही विशेष श्री हैं ॥शा जा न वो किसी मो हेप भिरे ) करता है और किसी से काँचा (श्रीसलापा) भी नहीं करता है उस समुख्य को तो कर्म करते रहन पर भी नहीं करता है उस समुख्य को तो कर्म करते रहन पर भी नहीं करता है उस समुख्य को तो कर्म करते रहन पर इस्ताया है उस समुख्य को तो हमें करहन वह खानाया है उस क्षायों के स्वायों हमें कर सब खानाया हो कर्म करते के सब वंचनों को स्वाय देवा है ॥शा खानों महस्व

फलम् ॥४॥ यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तथोगै।पि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ४ ॥ सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाष्तुमयोगतः । योगपुक्तो सिन्ध्रीस्त न चिरेखाधिगच्छति ॥६॥ योगपुक्तो विद्युद्धात्मा विज्ञितात्मा जितेन्द्रियः । सर्व भूतात्मभूतात्मा क्वत्रीयि न लिष्यते ॥७॥ नैव किंचित्करोगीति पुक्तो मन्येत तत्वयित् । पश्यन्थ्रप्यवनस्पृशाञ्ज्ञव्रव्यननच्छा

फहा करते हैं कि सांख्य (कर्म संन्यास) तथा योग (कर्मयोग) यह दोनों प्रयक्-प्रयक् हैं लेकिन जा जाती अर्थात् पंडित हैं वह इस प्रकार नहीं कहते हैं इन दोनों में से किसी एक रास्ते का भी अवजन्वन करने से दोनों का कल मिलता है ॥४॥ जिस मोच जगह पर सांख्य वाले मनुष्य प्राप्त होते हैं उस ही स्थान पर कर्म योगी भी जाते हैं इस तरह दोनों रास्ते सांख्य तथा यांग एक ही हैं जिसकी ऐसा बान ही गया उसने ही ठीक तत्व को पहचान लिया 🗷 हे महाबाहु! योगकर्म के बिना जो संन्यास प्राप्त करते हैं सो बहुत ही कठिन है कर्म-योग के साथ मुक्त होता हुआ मुनि तत्काल बद्ध रूप को प्राप्त हो जाता है ॥६॥ जो कर्म योग में लय हो गया वा शुद्ध श्रन्त:-करण वाला और अनने मन तथा इन्द्रियों को जीतने वाला श्रीर सम्पूर्ण जीव धारियों का श्रात्मा ही जिसका श्रात्मा है बह सब कर्मी को करना हुआ भी उनके पुरुष पार्गे से पृथक् रहता है ॥ श। ऊपर कहे हुए योग में दंवे हुए तस्व वेता मनुष्य फो जानना उचित है कि में कुछ भी नहीं करता हूँ, देखना, पुनना, छूना, मृ'वना, भोजन करना,चलना, सोना, श्त्रास लेना

न्स्वपञ्छ्यमन्, प्रलपन्यस्त्र जनगृन्त्वन्त्र निपान्त्र पिपन्तिप ।
इन्द्रियाणीद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥६॥ ब्रह्मर्याधाय कर्माणि संगरयन्या करोति यः । लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मियां मसा ॥१०॥ कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्रियंपि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्ता-ऽऽत्मसुद्धये ॥११॥ युक्तः कर्भफलंत्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैप्टिकीस् । अधुक्तः कामकारेण फले सफ्तो नियष्पते ॥१२॥ सर्वकर्माण मनसा संन्यस्पास्तं सुखं यशी। नय-द्वारे पुरे देही नैय कुर्यन्न कारयन् ॥१३॥ न कर्तृत्वं न

श्रीर होड़ने में ।। त्या बोलना, त्यागता, लेना, श्रीस के पलक खोलने तथा वन्द करने में ऐसा कार्य करे कि इन्डियों ही अपने अपने कार्य में प्रकुष हो रही हैं ॥ हा। त्रक्ष में युक्त होकर कर्म फल की इच्छा को त्याग कर जो कर्म करता है उसको पाप उसी प्रकार नहीं लगता जैसे कमल के पसे को जल नहीं हाता ।। १०।। इस कारण कर्म थोगी ( शह्कार बुद्धि को त्याग कर कि में अगुक कर्म करता हूँ) शरीर से, मन से, बुद्धि से श्रीर इन्द्रियों से भी फल की इच्छा त्याग कर केवल श्रात्म श्रुद्धि के ही वास्ते कर्म करता है ।। १२।। जो गुक्त अथवा योग योगों है वह कर्म फल को त्यागकर ही थानत में पूर्ण शानित प्रह्म कारता है तथा कर केवल स्थान स्वस्मा से फल के विषय में मिलकर पाप पुरुष से वैय जाता है।। १२।। सब कर्मों का मन से ही त्याग कर तथा इन्हियों को स्था में करके देहधारी मनुष्य नवदारों के इस रारीर हजी

सगर में न तो कुछ कार्य करता है न कराता है आनन्द से पड़ा

कर्माण लोकस्य स्विति प्रसः । न कर्मफलसंयोगं स्व-मावस्तु प्रविते ॥१४॥ नादचे कस्यचित्पापं न चैवं सुकृतं विसः । अज्ञानेनाष्ट्रचं ज्ञानं तेन मुद्धान्ति जंतवः ॥१४॥ ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । तेषा-मादित्यवञ्ज्ञानं प्रकाशयति तत्त्वस्य ॥१६॥ तद्युद्धयस्त-दात्मानस्त्रिष्ठास्तत्त्वरायणाः । गच्छंत्यपुनराष्ट्रचि ज्ञान-निर्भृतकल्मपाः ॥१७॥ विद्याविनयसंपन्ने ब्राक्षयो गिष् हस्तिन । शुनि चैव अपाके च पंडिताः समद्शिनः ॥१८॥ इहैव तैनितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

रहता है ॥१३॥ असु अर्थात् ईरवर वा आत्मा मतुष्यों के कर्तापन को कर्म और उनके फल के संयोग की भी रवना नहीं करता स्वभाव एवं प्रकृति ही सब कुछ करती रहती है ॥१४। विसु जो परमात्मा, आत्मा तथा सर्वत्र्यापी किसी का पाप पवं सुकृत ( पुष्य) नहीं महस्य करना ज्ञान के ऊपर खात का रहन से जोव मोह में प्राप्त हो जाते हैं ॥१४॥ किन्तु आत्म ज्ञान हो राहन से जोव मोह में प्राप्त हो जाते हैं ॥१४॥ किन्तु आत्म ज्ञान हो हा जाते हैं ॥१४॥ किन्तु आत्म ज्ञान हो हा जाते हैं ॥१४॥ किन्तु आत्म ज्ञान कर विता है ॥१६। और परमार्थ कर प्रवार्त का का स्वर्थ की तरह प्रकारामान कर देता है ॥१६। और परमार्थ वस्त अर्थात् अपने आपकी वास्तविकता में ही जिनकी हर्दित्रति हो जाती हैं वहाँ ही उनका अन्तकरण लीन होकर क्यां मं विज्ञप ( तर्र प ) परायण हो जाते हैं और उनके पार्य क्यां मं विज्ञप्त ( तर्र प ) परायण हो जाते हैं और उनके पार्य क्यां में विज्ञप्त ( तर्र प ) परायण हो जाते हैं और उनके पार्य क्यां में उन्हां कर फिर जन्म नहीं लेते हैं ॥१७५ विचा विनय ( तन्न्य ) से गुक्त प्राक्षण, गाँ, हावी एवं कुत्ता और वापडाल ईसते बारम सानी विद्यान मनुष्य समान भाव से देखते हैं

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्वसाय ते स्थिताः। न प्रह्रध्येतिययं प्राप्य नोद्विजेत्याप्य चाप्रियम् । स्थिरछुद्धिरसंमृद्धो ब्रह्मविद्वसाया स्थितः ॥२०॥ वाह्यस्पर्शेष्वसम्तास्मा विदत्यात्मनि यत्सुसम् । स ब्रह्मयोगगुक्तात्मा सुखमद्ययमगुते ॥२१॥ ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनय
एव ते । ब्राद्यन्तवन्तः काँतेय न तेषु रमते ग्रुधः ॥२२॥
शक्तोतीहँव यः सोहुं ब्राक् स्थीरविमोचणात्। कामकोधो-

।।१=।। इस तरह जिनका यन साम्यावस्था ( एकत्व भाव में लग जाता है ये यहाँ ही इस मृत्यु लोक (संसार) को मरण की राय न देखते हुए इसी शरीर मे विजय कर लेते हैं क्योंकि महा निर्दोप और सम है इस कारण साम्य बुद्धि वाले पुरुप यहाँ ही हो जाते हैं।।१६।। जो पुरुष अपनी इच्छिन बस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होते तथा अधिय (ओ सुन्दर न हो) को मिलने पर नाराज न हो उस ठयिक की युद्धि स्थिर है और बह संसारी मोह में नहीं दूपता वही बढ़ा वेचा बढ़ा में लय हुआ पेसा जानो ॥२०॥ बाह्य (बाहर) के पदार्थी (इन्द्रियों द्वारा होने वाल व्यापार) के मिलने वाले विषय हिंकों में जिनका मन नहीं लगता उसको ही आत्म मुख प्राप्त होता है और वह झक्ष में प्रवेश होता हुआ पुरुष अज्ञय सुख पाता है ॥२१॥ इन्द्रियों के संयोग से पैदा होने वाले जो भाग हैं उनका आदि श्चन्त है इसलिए वे सब दुःख के स्बह्प हैं है कीन्तेय! उन सुखों में पंडित लॉग मीति नहीं क्रेत हैं ॥२२॥ जो इसी जन्म में शरीर छूटने के पूर्व ही काम, क्रोब में पैदा होने वाले बेग ( मन की इच्छानुसार कार्य) को जो इन्द्रिय संयम द्वारा सहन (बरदारत) कर लेता है वहीं समस्य योगी है, तथा

द्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥२३॥ योऽन्तः सुखां-ऽतरारामस्वथांतव्यांतिरेव यः । स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥ लग्गंते ब्रह्मनिर्वाणमृपयः चीयफल्मपाः । छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिहिते रताः ॥२५॥ कामक्रोधित्रयुक्तानां यतीनां यतचेनमाम् । अभितां ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥२६॥ स्पर्धान्क्रत्या बहिनांद्यांबाजुरचैनांतरेश्रुयोः । प्राणापानी समी कृत्या नासाम्यंतरचारिणां॥२७॥ यतेदिंयमनोष्ठद्वि-

ं सुन्ती है।।२३।। इस तरह जो मनुष्य बाहरी सुख, दुःखों की इच्छान करताहुद्याध्यपनी आरत्मा ही में सुली रहता है तथा अपनी आत्मा ही में आराम पाने लगे और इसी प्रकार श्रपनी आरमाही में प्रकाश मिल जाय वह कर्मयोगी ब्रह्म-स्वस्त्य समस्य योगो एवं ब्रह्म नियोग पद को प्राप्त होकर मोस पाता है ॥२४॥ जिन ऋषि लोगों की इन्द्र बुद्धि (सुव दुःगादि ) नारा हो गई है और जिन्होंने इस तत्व को मालूम फर लिया है कि सर्वव्यापक एक ही परमेश्वर (ज्ञातमा) है जिन ऋषियों के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं तथा आहम संयम में मध प्राणी मात्र का कल्याण करने में मंलान है चन्हीं को यह बद्ध निर्वाण मोत्त प्राप्त होता है।।२४।। जिनका काम क्रोध नाश हा गया है श्रात्म संयमी तथा श्रात्म ज्ञान संपन्न यतियों को निकट रखे हुए के सदश ब्रह्म निवाण रूप मोत्त प्राप्त होता है।।२६॥ इन्द्रियों के बाहरी विषय (सुव इंग्वादि को ) त्याम कर अपनी दोनों भोंह के बीच में दिएउकी जगाकर नासिका से आने जाने यात्रे प्राण और अपान वाय

र्मुनिर्मोचपराययः। विगतेच्छाभयक्रोघो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥ मोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्। सुहृदं सर्वभृतानां ज्ञारवा मां शांतिमृच्छति ॥२९॥ हरिः ॐ वस्सदिति थोमद्भगवद्गीवास्त्रिनपरसु

तरः पर सरसादात थामद्भगवद्गातासूपानप
 महाविद्यायां योगशाञ्चे शीकृष्णार्जुन संवादे
 कर्मसंन्यास योगा नाम पंचाऽष्यायः ॥॥।

को सम ( यरावर ) करके शरुश। इन्ट्रिय मन युद्धि का वर्री भूत कर किया है और जिसने इच्छा, भय तथा कोय को स्पाग दिया है ऐसा मोच परायण जुनि सर्वदा जुक्त ही हैं ॥२॥। ग्रुके सय यह और तप का मोका चया स्वर्ग आदि सय कोकों का महेरयर ( वड़ा खामी ) जानता है एवं सम्पूर्ण प्राणियों का दोस्त वही पुरुष शान्ति प्राप्त करता है ॥२६॥

त्रागरा निवासी घनस्यास गोस्वामी कृत गीवा प्रांगरा निवासी घनस्यास गोस्वामी कृत गीवा पाँचवें ऋष्याय की भाषा क्षेत्र समाप्त ।

# षष्ठोऽध्यायः

#### श्रीभगवानुवाच---

श्रनाशितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। स संन्यासी च योगी च न निराग्नर्न चाकियः ॥१॥ यं

शी भगवान् बोले—जो कर्म किए है उनके फल की इच्छा म करते हुए जो शास्त्रासुकूल अपने कर्तन्य कर्म को करता है वही संन्यासी तथा योगी एवं समत्व योगी है निर्मन जो अग्नि होत्र आदि कर्मी को छोड़ने वाला एवं जो किसी प्रकार का भी कर्म न करे वह संन्यासी व योगी नहीं है। १२॥ संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव । न ह्यसंन्यस्त-संक्रन्यो योगी भवति करचन ॥२॥ आरुरुवोधिनेर्योगं कर्म कारखमुच्यते । योगारुट्टस्य तस्यैव शमः कारख-सुच्यते ॥३॥ यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुपडनते । सर्वसंक्रन्यसंन्यामी यागारुट्टस्तदोज्यते ॥४॥ उद्धरेदातम-नाऽऽत्मानं नात्मानमबसादयेत् । आत्मैव ह्यात्मनोषंशुरा-तमैव रिषुरात्मनः ॥४॥ वंशुरात्माऽऽत्मनस्तस्य येनात्मैवा-तमना जितः । अनात्मनस्तु शहुत्वे वर्तेनात्मैव शहुवत्

जिसको संन्यास कहते हैं हे पाएडव! उसको ही योग कर्यात् समस्य समम्भा वाहिए क्योंकि मन में किंक्पत संकल्प क्योंत् काम्य चुढि जो फल की खाशा है उसका संन्यास (त्याप) करे विना कोई भी (समस्य) योगी नहीं होता एवं इसको ही सत्य संन्यास कहना चाहिए ॥२॥ (समस्य) योगा- रूउ होने की चेटा करने की वासना करने वाले अनि के लिये करें की शम का साधन चतलाया है तथा उसी मनुष्य के योगा- रूउ एवं पूर्ण यं गी वनने पर उसके ऋषे शम को कर्म का कारण बज्जाते हैं ॥३॥ इसलिए विचारवान पुरुष इंद्रियों के (शब्द स्पर्श) विषयों और कर्मों में लवलोन नहीं होता खाँर सम्पूर्ण कामनाओं का संन्यास (त्याग) करता है तब उसको योगारूढ़ कहते हैं ॥३॥ सनुष्य अपने श्वाद शिव अपने उसको योगारूढ़ कहते हैं ॥३॥ सनुष्य अपने श्वाद के को नहीं तथा कर्म की सहीयक और स्थान हो सहायक और आप अपना येरी है ॥३॥ जिसने अपने बन्धे (सहायक) है

प्णमुखदु:खेषु तथा मानापमानयोः॥७॥ ज्ञानविज्ञानदृप्ता-रमा कृटस्था विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी सम-लोप्टारमकाञ्चनः ॥=॥ सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्देष्य-यंशुषु । साधुष्वपि च पापेषु समगुद्धिविशिष्यते ॥६॥ यांगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी

श्रीर जो श्रपने श्रन्तः करण को नहीं जीत सका वह स्वयं ध्यपने साथ शत्रुता का सा व्यवहार करता ह ॥६॥ किसने निज आतमा अर्थात् अन्तदकरण की वश में कर लिया तथा पूर्ण शान्त है उसका (श्रास्मा ) परमातमा सदी, गर्मी, सुख, दुःख एवं मान, अपमान में सम अर्थात एकसा बना रहता है।।।। जिसका बात्मा झान, विज्ञान सं सन्तुष्ट है एवं अनक त्रकार के सांसारिक दृश्य सब अस्वक् जान लिए है स्त्रीर इन्द्रियाँ वंशीभूत हो गई है तथा कृटस्थ जो सब क आधार आत्मा में जिसकी स्थित मजवूत हा गई ह और मिट्टी, पापाण तथा सुवर्षा को समान जान उस समस्व योगी पुरुष को युक्त सिद्धा-बस्था में प्राप्त हुआ कहते हैं। 💵 मुहत (प्यार) सिन्न, शञ्च, ब्दासीन (बिरक्त) सध्यस्य जो न शञ्च न नित्र भाव श्रर्थात् समान भाव मे रहने वाले, हेप करने वाले, बान्धव, साधु, दुष्ट मनुष्यों क विषय में भी जिसकी बुद्धि सम 🕻 अर्थात् इनको भी एक ही आत्मा सभकता हो वह ऋाप श्रेष्ट है ॥ ह॥ योगी जो कर्म योगी श्रात्मा के साम्य मात्र को जानने वाला एकान्त स्थान में अवेला ही चित्त तथा इन्द्रियों के किसी प्रकार की भी काम्य वासना को न करके आशा श्रीर परिमह एवं पदार्थी को छोड़कर संमह योगाध्यास में यतिचत्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ शुर्चा देशे प्रति-ष्टाप्य स्थिरमासनमात्मनः । नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोचरम् ॥११॥ तर्त्रकाग्रं मनः कृत्वा यतिच-चेन्द्रियक्रियाः । उपित्रस्यासनं युंज्याद्यागमात्मिशिद्धदेये ॥१२॥ समं कायशिरोग्नीवं धारयक्षचर्त्ता स्थरः। संग्रेच्य नासिकाग्रं स्वं दिश्रश्चानवलोकयम् ॥१३॥ प्रशांतात्मा विगतमीत्रक्षचारित्रते स्थितः। मनः संयम्य मधितो युक्तः श्चासीत मत्परः॥१४॥ युंजजेवं मदाऽऽत्मानं योगी नियतमानसः। शांति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छित

मान रहे ॥१०॥ योगाध्यामी जन पवित्र देश तथा हा उ भूमि पर स्थित स्थानन विद्याव न तो विरोध जंवा हो न स्थयन्त नीया पिहले कुशा का स्थासन वाद में स्था चर्म पुनः बस्य विद्याव हो । स्थासन याद में स्था चर्म पुनः बस्य विद्याव ॥१२॥ उस स्थासन पर बैठ कर चित्त स्थीर इंन्ट्रयों के ब्यापारों को रोक कर मन को एकाम कर स्थासना यागी स्थमने स्थन्तः करणा को हौत भाव रूप मिलनता की शुद्धि के लिए योगाध्यास करें ॥ १२ ॥ काम (शारीर का मेर दंख पीठ के जो योच में रहता है) मस्तक स्थीर गईन को सम स्थास सीधी खड़ी लकीर के समान स्थनल बैठा हुआ दाहिनों स्थार का हुआ ॥१३॥ निर्मय होकर स्थन्त करणा हो सान्त भाव में स्थर करके ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए मन को संयम करके मेरे में परायख होकर सुक्तमें ही वुक्त हो जाय ॥ १३॥ इस तरह हमेशा योगाध्यास करता हुआ योगी स्थनने मन को तरा करके कर्म योगी स्थल्या परमारमा स्वरूप सुक्तमें भन को तरा करके कर्म योगी स्थल्या परमारमा स्वरूप सुक्तमें

॥११॥ नात्यश्चतस्तु योगोऽस्ति न चैकांतमनश्चतः। न चातिस्यप्नशोलस्य जाप्रती नैवचार्जुन ॥१६॥ युक्ताहार्गवहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मम् । युक्तस्यप्नावयोषस्य
योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ यदा विनियतं चित्तमात्मस्येवायितष्ठते । निस्षृहः सर्वकामेम्यो युक्त इत्युच्यतेतदा
॥१८॥ यथा दौषो नियातस्थो नेङ्गतं सोपमा स्युता ।
योगिनो यत्वित्तस्य युक्तते योगमात्मनः ॥१८॥ यशो-

परयन्नारमिन तुष्यति ॥ २०॥ सुखमारपैतिकं यत्त्र् निवास करने वाली परम निर्वाल म्बल्य शान्ति को प्राप्त शेला है ॥ १४ ॥ है कर्जुन ! को विशेष भोजन करने वाले कीर जो विलक्ष्म न काने वाले, क्षत्यन्त सोने वाले व जागने वाले पुरुष को योग सिंह नहीं होता ॥ १६ ॥ जिसका ब्याहार (भोजन) विहार निर्यामित है ब्यौर ठीकठीक नियम में सोने व जागने

परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । यत्र चैवारमनाऽऽस्मानं

.पाले शुद्ध कर्मानरस्य करने वाले को यह योग सुल का देने बाला हैं ॥ ६७ ॥ ष्यच्छे प्रकार संयत (वरा में किया हुआ) अन जिस वक अपनी आत्मा में अच्छी तरह स्थिर अर्थात् एकाम हो जाता है और किसी भी कावना की इच्छा नहीं रहती सब ,उभको करते हैं कि मुक्त हो गया ॥ ६८ ॥ जिस प्रकार विना हवा के स्थान में दीपक की च्योति स्थिर होती हैं एसी प्रकार विन्त को साम्य भाव अर्थात योग से लगे हुए

.रहती तय , उभको कहते हैं कि मुक्त हो गया।। १८।। जिस
प्रकार विना हवा के स्थान में दीपक की क्योति स्थिर होती है
उसी प्रकार विन्त को सास्य साब अर्थात् योग में लगे पुर
योगाश्यास करने वाले योगी की कही गई है।। १६।। योगाप्रयास से विकृद्ध हुआ विन्त ज़ब इधर-उधर पूसने से रहिल
प्रान्त रहता है और स्वयं आप आत्मा को अवलोकन कर

बुदिगाद्यमतीदियम् । चेति यत्र न चैतायं स्थितश्वनति
तत्त्वतः ॥ २१ ॥ यं लञ्चा चापरं लाभं मन्यते नाथिकं
ततः । यस्मिस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२२॥
तं विद्याद् दुःखसंयोगित्योगं योगसंज्ञितम् । म निर्चयेन
योक्तव्यो योगो निर्विष्णचेता ॥ २३ ॥ संकल्यममवान्कामांस्ययस्या सर्वानरोपतः । मनसैर्वेद्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ २४ ॥ शनैः शनैः रुपरमेद् बुद्धयाः
इतिग्रुरीत्या । व्यात्मसंस्थमनः कृत्वा न किंचिद्पि वितयेत् ॥२४॥ यतो यतो निरचलित मनरचंचलमस्थिगम् ।

श्रास्मा ही में प्रमन्न हो जाता है ॥ २० ॥ तब वह केवन युद्धि गम्य तथा इन्द्रियों का अगं वर अस्यन्त सुव है ऐसा सनुभव करता है तथा उम अवस्था में ठहर कर वह तह रूप में विवित्त तथीं इन्तर में श्री विवित्त तथीं इन्तर में तथीं वहीं माल्स होता तथा वहाँ स्थित (ठहरने) में कोई वझा मारी दुःख भी उस स्थान में नहीं हटा सकता। २२ ॥ उसको दुःख भी उस स्थान में नहीं हटा सकता। २२ ॥ उसको दुःख के छूने से वियोग एवं योग नाम की स्थित फड़ते हैं तथा इन्तर पोता का अस्थान सन को अकताए विता ट्वृता में करना चाहिए॥ २३ ॥ संकल्प में पैदा होने वाली सम्पूर्ण कामाओं का विलक्ष्त व्याग कर मन में ही सम्पूर्ण इन्द्रियों को रोक कर ॥ २४ ॥ धीं थारण युक्त वृद्धि से घीरे-घीर पानव हो जाने तथा मन को आक्ष्मा में हट करके किसी प्रकार का विचार मन में न आने हे ॥ २४ ॥ इस प्रकार विचार को एकाम करके चंवल तथा अस्थिर मन जिस किसी और को जाने इसको एसी-उसी स्थान से लीटा कर आस्मा में ही लगा के

ततस्ततो नियम्पैतदारमञ्जेव वर्श नयेत् ॥ २६ ॥
प्रशांतगनसं होनं गोर्गिनं सुखम्भम् । उपीत शांतरममं
प्रकांतगनसं होनं गोर्गिनं सुखम्भम् । उपीत शांतरममं
प्रकारमभन्मपम् ॥ २० ॥ युक्तक्वं सदाऽऽस्मानं योगी
विगतवन्मपः । सुखेन अससंस्परोभस्यंतं सुखमस्तुते
॥ २० ॥ सर्यभ्रतस्यमारमानं सर्यभुतानि चास्मिन ।
ईचते योगयुक्तारमा सवेत्र समदर्शनः ॥ २६ ॥ यो मा
परयति सर्वत्र सर्वं च मिय परयति । तस्याहं न प्रणस्पामि स च मे न अणस्यति ॥ ३० ॥ सर्वभृतस्थितं
यो मां भजत्येयस्यमास्थितः । सर्वथा वर्षमानोऽपि स
ने योगी निष्य वर्तते॥ ३९ ॥ आस्मीपन्येन सर्वत्र सर्यं

। २६ । शान्त चित्त इस तरह रख स रहित निष्पाप शक्षमूत कर्मयोगी उत्तम सुख का अनुभव प्राप्त करता है।। २० ॥ इस तरह आत्मानुभव में प्राप्त करवा है।। २० ॥ इस तरह आत्मानुभव में प्राप्त कर्मयोगी पाप रहित बहा संयोग से फिलने वाले अव्यन्त सुख का आनन्द पूर्वक उपभोग करता है।। २८ ॥ इस तरह जिसका अनन्द पूर्वक उपभोग करता है।। २८ ॥ इस तरह जिसका अन्तः करण स्प को एकता है साम्यभाव से गुक्त है। गया है उसकी दिस सो हो जाती है उसकी सर्वत्र पेका मालूम होता है कि मैं सव जीवों में और समस्त प्राणी सुक्तमं है।। १८॥ आ पुरुप मुक्तकों सव जताह अर्थात समस्त प्राणी सुक्तमं है।। १०।। समस्त प्राणी क्षण नहीं से उसकों कर्मा नहीं अपना नहीं सुक्त से अपने प्राप्त प्राप्त में उसकों से उसकों कर्मा नहीं अपने प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त से अपने प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त से अपने प्राप्त से जो निवास करने वाले सुक्त परमेश्वर का ध्यान करता है वह समयोगी सब तरह से वर्तन हुआ अपने वत्त्वर दूसरों को ॥ १९।। इ अजुन ! सुख या हुआ अपने वत्त्वर दूसरों को

'परर्यात योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगीपरमो मतः ॥ ३२ ॥

### श्रर्जु न उवाच—

योऽपं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसद्दन । एत-स्याहं न पश्यामि चंचलःचात्त्त्व्यति स्थिराम् ॥ ३३ ॥ चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि यनवद्द्द्यम् ॥ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

#### श्रोभगवानुवाच—

असंशयं महाबाही मनी दुर्निग्रहं चलम् । अभ्यासेन .तु कैतिय वैराग्येण च गृहाते ॥ ३५ ॥ असंयतारमना

भी होता है जो इस प्रकार आत्मीपम्य बुद्धि अर्थात् सब को अपनी आत्मा के समान दूमरा के दुःख, सुख अनुभव करता है यह बहुत उत्तम कमंयागी है ॥ ३२ ॥ अर्जुन बोला—है मधुसुद्दन ! आपने साम्य बुद्धि का योग कहा में मन की यंचलता के यह स्थिर रहेगा । ३३॥ वंचलित तिही ताक्षत्वय और सक्याहि इसे हिस सही यह मधुसुद्द है इसका निम्न अर्थात् रोक कर एकाम करना हवा की गठरी बांधने के बराबर अर्थन्त कठिन है ॥ ३४ ॥ अभिमानान् मोले—है महाबाह अर्जुन! निस्तन्देह मन बहुत ही चंचल है एयं उसका निम्न करना और कठिन है। लेकिन हे इन्ती पुत्र अर्जुन! वह मन निर्म के अर्थास और वेराग्य स राका अना सकता है। ३६ ॥ जिसका मन अपने वरा में नहीं है उस पुत्र को साम्य बुद्धि योग का मिलना विशेष कठिन है .

योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। वस्यात्मना तु यतन शक्योऽवाष्तुमुपायतः॥ ३६॥

### **प्रज़** न खबाच---

श्चयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचिल्तिमानसः । श्रप्राप्य पोगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ कचित्रोः भयविश्रष्टरिच्छन्नाश्चमित्र नरपति । श्रप्रतिष्ठोः महावाहो विमृदो प्रक्षणः पांच ॥ ३८ ॥ एतन्मे संशयं कृष्ण क्षेत्रुक्तिस्वशेषतः । त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युर-प्रयते ॥ ३६ ॥

हैिकन अपने अन्तःकरण को वशीभूत करके प्रयस्त पूर्वक विषय करने से इस समस्य योग का मिलना सिद्ध है।। देह।। अर्जुन योला—हे कृष्ण ! जो पुरुष समस्य योग में अद्धा युक्त है लेकिन इन्ट्रियों को यशीभूत न करने से अध्यास में जिस का मन सान्य बुद्धि स्वरूप योग की पूर्ण अवस्था को ज जाम सके तो वह किस गृति हो प्राप्त करता है।। ३७।। हे महावाह अश्रिक्षण ! वह अगुष्य मोह में प्राप्त हो कर ब्रह्म ग्राप्त के रास्ते में सहग न होने से अथ्य अष्ट होने से ब्रिज्य माझ वादल को म सत्य न होने से अथ्य अष्ट होने से ब्रिज्य प्राप्त मेरे संस्ता को अवस्य दूर करें सिवाय आपके इस सन्देह को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं मिल सकता।। ३६।। शीभा- वान् योले—हे पार्थ ! इस लोक और परलोक में उस पुरुष का विनाश नहीं हो सकता इस कारण है तात ! कल्याण के

#### श्रीभगवानुवाच—

पार्थ नैवेह नामुत्र त्रिनाशस्तस्य विद्यते ! नहि कल्याणकृतकरिचद्दुर्गति तात गच्छति ॥ ४०॥ प्राप्य पुरुषकृतांद्वोकानुषित्वा शाश्वतीःसमाः । शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टांऽभिजायते ॥ ४१ ॥ अथवा योगिनामेव इत्ले मवति घोमताम् । एतद्धि दुर्लभतरं लांके जन्म यदी दशम् ॥ ४२ ॥ तत्र तं बुद्धि संयागं लमते पार्व-देहिकम्। यतते च ततो भृयः संभिद्धी कुरुनंदन॥४३॥ पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते खबशोऽपिः सः। जिज्ञासुरपि ंयोगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ८४ ॥ प्रयत्नाद्यतमानस्तु करने वाले कर्म (समस्य योग में ) करने वाले की दुर्गति नहीं हों सकता ॥ ४०॥ प्रुप्य ( क्राच्छे) कार्य करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक क्यारिको प्राप्त होनर तथा उन्में बहुत वर्ष पर्यन्त निवास करने के बाद योग से आट होने वाले अथवा सम्पूर्ण में सम दृष्टि धारण करने में अधूरा योगी पवित्र धनवानों के यहाँ जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ बाबह बुद्धिवान कर्म यो गयों के ही घर में जन्म लेता है यह कार्य इस संसार में घत्यन्त दुत्तम है।। ४२।। इस पुरुष को इस तरह जन्म घारण करन छ पूर्व जन्म को सीचत बुद्धि का संयाग मिलता ं हे कुरुतन्दन अर्जुन ! पुनः वह अधिक योगसिद्धि के पाने में पूर्ण प्रयत्न करता है।। ४३।। अपने पूज जन्म में संपद् किय हुए अभ्यास करके अवश एव अपना पूर्ण इच्छा न रहते हुए भी स्वतः पूर्व सिद्धि की श्रोर खिच जाता है जिसको कर्मयांग की जिल्लासा सर्थात् समझने नी इच्छा प्राप्त हो गई योगी संग्रुद्धकिल्त्रियः । अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पगं गतिम् ॥ ४५ ॥ तपस्त्रिम्योऽधिका योगी ज्ञाति-म्योऽपि मतोऽधिकः । कर्मिम्यरचाधिको यागी तस्साः योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥ योगिनामिष सर्वेषां सद्गते-नांतरारमना । अद्धावान्यज्ञते यो मां समे युक्ततमोः मतः ॥ ४७ ॥

हरि: 🥸 तरसदिति श्री=द्भागवद्गीतासुषनिषस्य महाविद्यायां योगसास्त्रे श्रीग्रटणार्जुनर्सवादे श्रध्यारमयोगो नाम प्रष्टाऽष्यायः ॥६॥

है वह रादर ब्रह्म को लांच जाता है। ४४॥ इस तरह विशेष चतन पूर्वक उद्योग करना हुन्ना पापों से शुद्ध होकर कर्मयोगी एवं समस्य भाव का श्राध्यास करने वाला आनेक अन्म जेने के बाद परमगति को प्राप्त होता है। ४४॥ तप करने में कर्म यात परमगति को प्राप्त होता है। ४४॥ तप करने में कर्म यात अध्यान करने वाला योगी हो श्रेष्ठ यानी अत्यान है स्वीर ज्ञानी मतुष्यों से भी उत्तम है तथा स्व कर्मनां हों थे भी योगी श्रीष्ठ है इस कारण है अर्जुन ! तू योगी यत अर्थान समस्य योग में भवेश कर ॥ ४६॥ कहे हुए कर्म योगियों अर्थान समस्य योग में भवेश कर ॥ ४६॥ कर हुए कर्म योगियों अर्थान समस्य योग सम्यान हैं कि लो मेरे में अन्वतःकरण लगाकर श्रद्धा पूर्वक सुमन्तां हा ध्यान करता है उसी को बहुन जन्ही सिद्ध प्राप्त होती ह ॥ ४४॥

त्रागरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता छठवें श्रध्याय की भाषा टीका समाप्त ।

## सप्तमोऽध्यायः

### श्रीभगवानुवाच—

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युं जन्मदाश्रयः । श्रसं-श्रयं समग्नं मां यथा ज्ञास्यिन तच्छुणु ॥ १ ॥ ज्ञानं तेऽहं सिवज्ञानिमदं वस्याम्यशेषतः । यज्ञान्ता नेह भृयोऽन्यच्ज्ञानच्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ मनुष्याणां सदस्ये द करिवयनि सिद्धये । यततामि सिद्धानां करिचनमां वित्त तस्वतः ॥ ३ ॥ भूमिगपोऽनतो वायुः खंमनो सुद्धिय च । श्रदंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ट्या ॥॥॥

श्रीभगगन् योते – हे पार्थ ! सेरे में मन लगारर मेरे ही आशय मे कर्मयोग का अध्याम करने रहने से तुसको जिस रिण्या जिस प्रकार से सेरा समग्र निःसन्देह अर्थीन नय में परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा उनको सुन ॥ १॥ यह विज्ञान सहित सन्पूर्ण ज्ञान को में तेरे स कट्टना हूँ जिसको जानने में यहाँ संगर में आंग कोड पदार्थ ज्ञानने के लिये वाकी नहीं रहता ॥ २॥ हजारों सनुष्यों से कोई एक विग्ला मिद्धि प्राप्त करने के निए एवं परमात्म को जानने के लिए उपाय करना है तथा प्रवस्त करने वाले अनेक सायकों में में कोड एक ही सुक परमात्मा के यथाई तहरूप को पहचानता है॥ २॥ एवंग, ज्ञाल, अर्थन, नायु हवा), आकारा मन, चुद्ध एवं अहंकार इस तरह इन आठ सेर करक सी प्रकृति मित्र हैं ॥ १॥

शीमद्भावद्योवा

श्चपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् । जीवभृतां

**.4**2

महानाहो पयदं धार्यते जगत् ॥४॥ एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीरसुपधारय । अहं कृत्सनस्य जगतः प्रभवः प्रलय-स्तथा ॥ ६ ॥ मतः परतरं नान्यत्कि चिद्दस्ति धनंजय । मयि सर्विमदं प्रोतं सन्ने मांशासर्ययोः । प्रणवः सर्ववदेषु शब्दः से पेंहपं रुष्ठ ॥ = ॥ पुष्पो गंधः पृथिच्यां च तेजश्चास्मि विभावसी । जीवनं सर्वभृतेषु तपश्चामि वपास्तपु ॥ ६ ॥ बीजं मां सर्वभृतानां विद्धि पार्थं सना-यह जपरा प्रकृति है, है महाबाहु अर्जुन ! समक्त कि इससे प्रथण जिसने संसार को धारण कर रखा है यह मेरी परा प्रकृति उत्तम जीव स्वस्प है ॥ ६ ॥ ध्यान रज कि "जपरा"

प्रकृति क्लम जीव स्वरूप हैं। है।। ध्यान रन्त कि "अपरी" कौर "परा" इन दोनों अकृतियों से ही समस्त प्राण्यां की कर्तात्त हैं, इस कारण सम्पूर्ण महारख का अभव कौर प्रस्त पर्य मूल कािद (उत्पत्ति) और अग्न "मिं" हो हूँ।। ६॥ हे धनक्जय ! अग्न वर्ष के अथीन प्रकृत (सांसारक प्रतार्थ) कुछ भी नहीं हैं। अस प्रकार होरे में माला के दाने गुंथे (पिरोप ) है तहत सब विश्व अग्नम हो ब्याम है।। अस हे कींतग कि सम में हूँ, चन्द्र, मूर्य में अकाश में हूँ सब (चारों वेदों) में खोकार "मिं" हूँ, आकाश में हूँ सब (चारों वेदों) में खोकार "मिं" हूँ, आकाश में हूँ । है। पुण्यों में सुगान्य कीर जान में तेज "मैं" हूँ । हम मा पुण्यों में सुगान्य कीर जान में तेज "मैं" हूँ, समस्त प्राण्यां में जीवन तथा कराई में समस्त प्राण्यां में जीवन तथा कराई से समस्त प्राण्यां में जीवन तथा

तनम् । चुद्धिषु द्विभतामस्मि तेजस्तेजस्विनामस्म् ॥१०॥ । सर्व चलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् । धर्माविरुद्धो भूतेषु कामांऽस्मि मरतर्षम् ॥ १९ ॥ ये चैव सान्त्रिक्षा भावा राजसास्तामसारच ये । मच एवति तान्विद्ध न स्वसं तेषु ते मिषा ॥ १२ ॥ त्रिमिर्गु स्वर्यमिर्वरेभिः सर्व- मिदं जगत् । माहितं नामित्रानाति मामिन्यः परमञ्य- सम् ॥ १३ ॥ दैवी होषा मुखमयी मम माया दुरस्यया । मामव यं प्रपद्यं मामव वं प्रपद्यं नामामव वं प्रपद्य

हा सदा से मुफ्को ही थीज रूप कारण जान, युदिमानों में युद्धि तथा वेजिस्वयों (प्रतावियों) का वेज "में" हूँ ॥ १० ॥ यस वालों में वल "में" हूँ काम वासना और विषयासंक को स्थायक है भरत थे छे ! धर्म के खतुकूल काम "में" हूँ ॥११॥ वथा साक्ष्मित्र , राजस और वामम भाव में एवं सब पदार्थ मुक्ते से दी उराम है और मरे में ने लेकिन में उनमें न, हैं हैं। १२ ॥ वान (सख, रज, तम) गुणों क भाव द्वारा समस्त संतार मोह में प्राप्त हो रहा है, इस कारण इनस प्रथम मुक्त श्रव्यय निविकार परमेशवर को नहीं जानता । १३ ॥ यह । प्राप्तावक में में देनी माया वा शकात करवन्द दुस्तर दें, इस कारण जो मेरा ही स्वरूप करते हैं वह पार हो जाने हैं ॥१४ ॥ मेरी माया स जिनकी विचार शोक नाश होगई हैं एने मुद्द (मान मूर्य) दुष्कर्मी (केंद्रे कार्य करते वाले ) जरावम (क्रथम

ष्यासुरं मावमाश्रिताः ॥ १४ ॥ चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । श्रातों जिज्ञासुग्धीर्थी ज्ञानी च भरतर्पम ॥ १६ ॥ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमिक्त-विशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स ४ मम प्रियः ॥ १७ ॥ उदाराः सर्व एकते ज्ञानी न्वारमेव मे मतम् । श्रास्थितः स हि युक्तातमा मामेबानुक्तमां गतिम् ॥१०॥ षह्नां जनमनामन्ते ज्ञानवानमां प्रपद्यते । वासुदेवः मर्वे-मिति स महात्मा सुदुर्ल्भः ॥ १६ ॥ कामैस्तैस्तैहं तन्

पुरुष) राज्ञमी कमों में प्रवृत्त होकर मेरी शरण में नहीं खाते .। १४॥ हे भरत श्रेष्ठ खर्जुन! पुष्यातमा (पुष्य कमें करने याले) पुरुष सुमको बार प्रकार से भजते हैं (१) आर्व कीमारी से मनाये हुए वा विपत्ति में हुने हुए, (२) जिज्ञासु ज्ञान सीखने बाले (१) आर्थोधी परोपकार के लिए धनापार्जन की इच्छा से (४) जानी एवं परमेरवर का ज्ञान प्राप्त करके एतार्थ हो जाने पर आर्ग भी कुछ न करता है किर भी अनम्य माव मे मेरा हो मिक करने बाजा ॥ १६॥ इन बारों मे ज्ञानी ही हमेशा एक मिक करने बाजा ॥ १६॥ इन बारों मे ज्ञानी ही हमेशा एक मिक करवा हा ॥ वह से भजन करने थाले करवा रहता है और सर्वश निष्काम युद्धि से अजन करने थाले ज्ञानी को ही विशेष यांग्यता ही। श्लोकां अस्यन्त प्यारा प में ज्ञानी को तो अपना ज्ञातमा ही जानता हूँ इसलिए कि वर्ष में कानी को तो अपना ज्ञातमा ही जानता हूँ इसलिए कि सर्व अनन करण से युक्त परमात्मा ही जानता हूँ इसलिए कि सर्व अनन करण से युक्त परमात्मा ही में संयोग करके सब को सप में उत्तम यित हुए में उद्दरता है॥ १८॥ वहुत जनम लेते के वृत्त ज्ञानवान् को ऐसा अनुसब होने से कि ज़ो कुछ है सब विषय सानवान् को ऐसा अनुसब होने से कि ज़ो कुछ है सब स्व

ज्ञानाः प्रपश्नेठन्यदेत्रताः । तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्त्रया ॥ २० ॥ यो यो यां यां तत्तुं भक्तः श्रद्ध-याचितुमिच्छति । तस्य तस्याचनां श्रद्धां तामेत्र विद-धाम्प्रहस् ॥ २१ ॥ स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधन-सीहते । तमते च ततः कामान्मयैद विहितान्हि तान् ॥२२॥ श्रन्तवचु फत्तं तेषां तद्धारवन्यभेषपाम् । देवा-न्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥२३॥ श्रष्ट्यक्तं

#" बाहुरें व" ही है मेरे में मिस जाना है ऐया सहारमा श्रीत हुंली है। १६॥ अनेक नरह के कामना मों में नष्ट बुंख बालें (स्वागं आदि की) वामना मों में उत्तमत हुए सनुख्य अपना- अला (रपासना) से नियमानुकृत मेवा करते हैं॥ २०॥ जो जो जाति-तिम वेशना की अदा में सेवा करना है नमकी अद्धा उसी देवता में में ठररा देना हूँ।।१२॥ उसे की अद्धा करते हैं ॥ २०॥ अद्धा उसी देवता में में ठररा देना हूँ।।१२॥ उसे की अद्धा करते हम देवभक्त उस देवभक्त उस देवभक्त उस देवभक्त उस देवभक्त उस देवभक्त करते हैं। २२॥ सेकिन अल्य बुद्ध बाले पुरुषों के प्राप्त हुए जो कन मो नारा यान हैं अथात धोड़े समय में ही नष्ट हो जाते हैं (भोच- अपने वेशन) अस्य देवना और सेवा करने वाले उनके पास जाते हैं और सेरो सेवा करने वाले मेरी शास्त्र में ॥ २३॥

<sup>🖈</sup> सर्वभूताधि वासरच वासुरेवस्ततों हाहम् ।

<sup>्</sup>में पाणीमात्र में वास काता हूँ इसी से मुक्को वासुरेव करते हैं.।

व्यक्तिमापत्रं मन्यन्ते मामबुद्धयः । परं भावमजानन्तो ममान्ययमजुक्तममम् ॥ २४ ॥ नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमापासमावृतः । मृढोऽयं नाभिजानाति लोको माम-जमन्यपम् ॥ २५ ॥ नेदाहं समतीवानि वर्तमानानि चार्जन । भविष्याणि च भूवानि मां तु वेद न करचन ॥ २६ ॥ इन्छाद्वेपसमुख्येन द्धन्द्व मोहंन भारत । सर्य-भूवानि संगोहं सर्ये यान्ति परंतप ॥२०॥ वेपां त्वंतगरं पापं जनानां पुष्यक्रमेणाम् । ते द्धन्द्वमाहनिर्मुक्ता मजन्ते. मां ट्वताः ॥२०॥ वरामर्खामान्त्रय धामाश्रित्य यतन्ति

अधुित अर्थात् मूर्खं पुरुष मेरे सुन्दर व सब से शत्तम अव्यय (जा कभी नारा न हों) रूप को नहीं पहचानते हुए मेरे अव्यक्त (जिसका दिस्ता न हों) रूप को व्यक्त मात रहे हैं ॥ २४॥ में अपनी शोगमाया से ढका हुआ हूँ इस कारण किसी को प्रत्यक्त नहीं दीखता मूर्खं नहीं जानते कि में अजन्मा तथा अव्यय हूँ ॥ २४॥ हं अर्जुन ! जो हो जुक हैं, वर्तमान है, और आगे होंगे उन सम्पूर्ण जोवों को में जानता हूँ लिकन सुमकां कोई नहीं पहचानता ॥ २६॥ हे भारत ! (इन्द्रियों के द्वारा ) इच्छा तथा देप से पैदा हाने वाले सुख, दुःख इलाए हम्हों सं उर्दन मात में दुःखी हो रहे हैं ॥ २०॥ लिकन पुत्य कर्म करने वालों के सुक्कमों की समाप्ति हो गई है वे हन्द्र मातों के मोह से विरक्त होकर हहुवापूर्वक मेरा भजन करने हैं ॥ २०॥ जरा (बुढ़ापा) मरण (भीत) से अलग होने के लिए जो मेरी शरण जाते हैं वे सब अद्ध को और सम्पूर्ण

ये । ते ब्रह्म तर्डिंदुः क्रत्स्नमध्यातमं कर्म चाखिलम् ॥२६॥ साधिभूताविदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । प्रयाणकाले-ऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३०॥

हरि: ॐ तस्सरिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपःसु प्रस्नविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे-इनविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽष्यायः ॥७॥

षध्यात्म तथा कर्म को भी मालून कर लेते हैं।। २६॥ तथा ष्यिमूत, श्रिवित, श्रिवित्त, स्मित श्रश्यात (मैं ही सब हूँ) ऐसा जानते हैं वे युक्त चित्त से मः ए काल में भी मुक्तको ही जानते हैं।। ३०॥

> आगरा निकासी घनश्याम गो वामी कृत सःतवें अध्याय की भाषा टीका समाप्त हुई ।

### **ऋष्टमो ऽध्यायः**

### **छ**र्जु न ख्वाच—

किं तद्ब्रहा किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम । अधि-भृतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किम्रुच्यते ॥ १ ॥ अधियक्षः

त्रर्जुन योला—हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है ? अध्यातम क्या है ? कर्म क्या वस्तु है ? अधिभृत किसको कहते हैं ? और अधिरैव किसे कहते हैं ॥ १॥ हे मधुसुरन ! अधियक क्यं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुखद्तन । प्रयासकाले च कयं होयोऽसि नियतात्मिकः ॥ २ ॥

#### श्रोभगवानुवाच—

श्रवरं ब्रह्मपरमं स्वभावोऽध्यात्मश्रुच्यते । भृतभावो-

द्भवकरी विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३॥ अधिभृतं चरो भावः पुरुषरवाधिदैवतम् । श्रवियज्ञीऽहमेवात्र देहे देह-ॅ.भृतां वर ॥ ४ ॥ अन्तकाले च मामेव स्मरन्युवरवा कले-वरम् । यः प्रयाति स मङ्काच याति नास्त्यत्र संशयः।।ध।) ःयं यं वार्षि समरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेवैति किस तरह का होता है ? इस शरीर में अधिदेह केसा है ? मरण काल में इन्द्रियों को यश में करके मनुष्य तुमको कैसे जानते हैं १ ॥ २ ॥ श्रीभगवात्र बोले ~परम अन्तर एवं किसी समय म (गावस्था में कभी नाश न होने वाला पदार्थ "ब्रह्म" हैं हर एक चीज का स्वभाव अध्यात्म कहाता है अत्तर ब्रह्म से चर अचर के भावों की पैदाइश करने का हेतु विसर्ग एवं सृष्टि व्यापार कर्म है।। ३॥ चर अर्थात पैदा होना, नष्ट होना, घटना, बढना, यह अधिमृत हैं, और इस पदार्थ एवं प्रत्येक भाव में निवास करने वाला मालिक अधिदेव है जिसको शरीर धारण करने वालों में उत्तम श्रधियहा श्रयात सब यहाँ का प्रधान "भ" ही हूँ देह धारण करने वालों में श्रेष्ठ ! "मैं" इस काया में श्राघदेद हूँ ॥ ४ ॥ मरण समय में जो पुरुप मेरी त्याद करता हुआ अपन शरीर को छोड़ता है नि:सन्देह वह रूप में मिलवा है॥ ४॥ हे कीन्वेय। जो अन्व समय स किसी भाव में मन्त रहते हुए स्मर्क करते रहने पर कीन्तेय सदा तद्घावभावितः ॥ ६ ॥ तस्मारसर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धच च । मय्यपितमनोबुद्धिमामेर्वेष्यस्यसंशः यम् ॥ ७ ॥ अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । परमं पुरुषं दिच्यं याति पार्यानुचित्तयम् ॥ ८ ॥ कवि प्राण्ननुसासिनारमणारणीयांसमनुस्मरेवः । सवस्य धातारमचित्यस्वमादित्य वर्णं तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥ प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । भुवोमेष्वे प्राण्ममाव्यय सम्यक् स तं परं पुरुष- सुपैति दिव्यस् ॥ ८ ॥ यरच्चरं वेदतिदो वदांति विद्यांति

शरीर नष्ट होने से उसी आब में प्राप्त होता है।। इस फारण हर समय सब काल में तू मेरा स्मरण करना हुचा युद्ध कर तथा मेरे में मन और मुद्धि को अर्थण करने मुमरे ही आकर प्राप्त है ने मन और मुद्धि को अर्थण करने मुमरे ही आकर प्राप्त है निया करते हुए (मन को) हिश्य करता हुआ मनुब्य परम पुरुप को परमात्मा है उससे मिल जाता है।।॥। जो मनुब्य परम पुरुप को परमात्मा है उससे मिल जाता है।॥। जो मनुब्य सर्पु काल के वक हिन्द्रयों को वश में करके अिल से बंगाभ्यास द्वारा मन के बेग को रोककर अपनी होनों मोह के कथ्य में प्राण अर्थान् दृष्टि को सुन्दरता से स्थित करके किय (सर्वेद्र) सर्वदर्शी, पुराण (प्राचीन) शास्त्र (अनुशासन करने वाले, सब के नियन्ता,) अर्थणु छोटे स भी छोटे सब को धारण करने बाले अचिन्द्र जो मन से में न जाना जाय अन्यकार व अज्ञान से परे, सूर्य के समान प्रकाशवार पुरुप का विन्तन करता है वह उसा दिव्य परम पुरुप में लय हो जाता है॥ ६-१०॥ वेद के जानने बाले जिसको अनुर कहरी

षद्यतयो वीतरागाः । यदिच्छंना त्रहाचर्यं चरंति तत्ते परं संग्रहेण प्रवच्चे ॥ ११ ॥ वर्वद्वाराणि संयम्य मना हरि निरुद्धघ च । मुष्ट्यीधायात्मनः प्राखिमास्थिता योग धारणाम् ॥ १२ ॥ श्रीमित्येकान्तरं ब्रह्म व्याहरनमामन् इमरन । यः अयाति स्यजन्देहं स गाति धरमां गतिम् ॥ १३ ॥ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मर्रात नित्यशः । तस्याहं सुलगः पार्थ जित्ययुक्तस्य योगिनः॥ १४ ॥ मासुपेत्य पुनर्जन्म दुःखोत्तयमशारश्तम् । नामुवंति महा-हमानः संनिद्धि परमां गताः ॥ १५ ॥ श्राब्रह्मभुनना-ं ल्लोकाः पुनरावतिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौतिय पुनर्जनम

हैं बीत, राम, चित एवं ऋाशा रहित मन्यासी जिसने प्रवेश े करते हैं तथा जिसकी इच्छा करके महावर्ष मत का आवरण करते हैं वह पदी अर्थात् परभाव्म भाव ( खों कार बच्च ) संचेप में तुमाको सममाता हूँ ॥ ११ ॥ सब इन्द्रिय द्वारों का रासकर . श्रीर मन को हृदय में अवरोध करके प्राणों को अपने मस्तक में ठहरावे और योग धारणा में बैठे॥ १२॥ इस पकालर 👺 का जप और परमारमाका ध्यान करता हुआ जो शरीर ं स्पागता है उसको उत्तम गति प्राप्त होती है ॥ १३ ॥ ह पार्थ !. ष्पनन्य भाव एवं निरन्तर सदा जो भेरा नित्य स्मरण किया करता है उस नित्य युक्त कर्मयोगी को मैं सहज हो मिल जाता .हूँ ॥ १४ ॥ मुसको प्राप्त होने पर महात्मा परमसिद्धि को पाकर मुनर्जन्म अर्थात (बार बार मरना, पैदा होने ) को नहीं प्राप्त करते जो दुःखों का घर अशास्वत अर्थात् चल्यभंगुर है ॥१४॥ है अर्जुन ! बहालोक तक अर्थात् स्वर्गोद् जितन लोक हैं वहाँ

न विद्यते ॥ १६ ॥ सहस्युगपर्यंनमहर्यद्वहारणो विदुः । सित्रं युगसहस्रां तां तेऽहोगत्रविदो जनाः ॥ १७ ॥ अञ्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रमवंत्यहरागमे । राज्यागमे प्रली-यंते तत्रैवान्यक्तसंद्रके ॥१८॥ भूनग्रामः स एवार्य भूत्वा भूत्वा प्रलीपते । राज्यागमेऽवद्यः पार्थ प्रमवन्यहरागमे ॥ १६ ॥ परस्तस्माचु मावोऽन्यो न्यक्तोऽन्यक्तात्सना-तनः । यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ अञ्यक्तोऽज्य हत्युक्तस्तमाद्यः परमां गतिम् । यं प्राप्य

न निवर्तेते तद्धाम परमं सम ॥ २१ ॥ पुरुषः स परः
पार्थ भवस्या लभ्यस्त्वनन्यया । यस्यांतः स्थानि भृतानि
येन सर्वेमदं तत्तम् ॥ २२ ॥ यत्र काले त्वनाष्ट्रांतमाष्टुचि चैव योगिनः । त्रयाता यांति तं कालं वस्यामि
भरतपेम ॥ २३ ॥ अधिज्यांतिरहः शुद्धः प्रमासा उत्तरः
रायणम् । तत्र प्रयातागच्छंति बद्ध ब्रह्मविदो जनाः॥२४॥
भूमो रात्रिस्तथा कृष्णः प्रमामा दक्षिणायनम् । तत्र
चांद्रमसं ज्योनियोंगी ब्राप्य निवर्तते ॥ २४ ॥ शुद्धास्त्र

को "अत्तर" ऐसा कहकर सम्बोधन करते हैं तथा उसको ही परम एवं उत्क्षप्ट अन्तर्गत कहते हैं जिसके प्राप्त होने पर वहाँ से जीटते नहीं वही मेरा परमधाम है ॥ २१ ॥ हे पार्थ ! यह परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही मिलता है जिसके बीच सम्पूर्ण प्राणी मौजूद है जिस करके यह सब विश्व ब्याप्त हों रहा है।। २३।। है भरतभ्री छ ! तुम्मको में वह काल बतलाता है कि जिसमें गये हुए योगी ( काशी ) मनुष्य मरने पर लीट कर नहीं आते ( अर्थात् फिर जन्म नहीं धारण करते ) और (जिस फाल में मरने पर) वापिस आते हैं वही जन्म लते हैं।।२२।। अपिन, क्योति, ( ब्वाला ) दिन, शुक्त पत्त तथा उत्तरायम ( मकर से मिथ्न तक ) छः मास इनम सरे हुए यांगी (ब्रह्मवेत्रा) ब्रह्म में लय होते हैं (अर्थात लौट कर नहीं आते हैं)॥ २४॥ धूम ( ऋग्नि का धुआं ) रात्रि, कृष्णपत्त्व, दक्तिगायन ( कर्क से धन तक) छ: मास में (गया हुआ कर्म) योगी चन्द्रमा की ज्योति अर्थात चन्द्रलोक से पुष्य नष्ट होने से लीटता है

,।।५४।। इस ठरह संसार के हो सारी शुक्त ( प्रकाश युक्त ) छोर

गतीक्षेते जगतः शारवते मते । एकथा यास्यना-ष्ट्रित्तमन्ययाऽऽवर्तते पुनः ॥ २६ ॥ नैते सृती पाथं जान-न्योगी द्वृद्धति करचन । तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो मवार्जुन ॥ २७ ॥ वेदेषु यक्षेषु तपःष्ठ चैव । दानेषु यत्पुर्यक्तं प्रदिष्टम् । अत्येति तत्सर्विभिदं विदित्वा । योगी परंस्थानप्रुर्णते चाद्यम् ॥ २८ ॥

हि: ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्वनिपत्सु व्रद्धविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अत्तर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽष्यायः ॥ ८ ॥

कुष्ण ( अन्यकार युक्त ) सनावन माने हुए तथा स्थिर हैं एक से लौटना नहीं होता दूसरे से लौटना होता है। २६ । हे पार्थ ! इन दोनों सूसी अर्थात् मार्गों का तत्व यथार्थ रूप से मालूम करने शाला कोई भी योगी (समत्वयोगी) मोह में प्राप्त नहीं होता हस कारण है कर्जुन ! तू हमेशा ( तिरन्वर ) (कर्म ) योगयुक्त थन ॥ २७॥ इस तत्व को जानने वाले येद, यक्त, दान तथा तप इनमें जो पुष्य फल कहा है ( कर्म ) मोगी हस सब को लागकर उसके परे चल्कुष्ट आथ स्थान को प्राप्त होता है ॥ २८॥

> श्रागरा निवासी घनश्याम गोस्त्रामी फुत गीवा श्राठवें श्रध्याय की भाषा शका समाप्त !

# नवमोऽध्यायः

#### श्रीभगवानुवाच---

इदं तु ते गुद्धतमं प्रवच्याम्यन सूचवे। ज्ञानं विज्ञान-सहितं यज्ज्ञात्वा मोच्यसेऽशुमात् ॥ १ ॥ गज्ञविद्यां राजगुद्धं पवित्रमिदमुत्तमम् । त्रत्यचावनामं धम्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् । २ ॥ अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मन्यास्य परं-तप । अप्राप्य मां निवर्तते सृत्युसंमारवरमिन ॥ ३ ॥ मया तर्तामदं सर्वं जगदव्यक्तमृतिना । मत्स्थानि सर्व-भूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥ न च मत्स्थानि

श्रीभगवाण धोले—दोष रिष्ट से पृथक् द्यव यह तेरे वासे सम्पूर्ण गुहा नम ( छुपे हुए ) मे भी व्यत्यन्त गोपनीय विहान ( सायन, विधि ) सहित ज्ञान तुक्रमे कहता हूँ जिमके जान कर तू पाप ( मोह ) से खूट जायगा ॥ १ ॥ यह विहान ( सायन विधि ) सहित ज्ञान सम्पूर्ण विद्याओं का राजा एवं श्रेष्ठ यही राजांवया, पांत्रेज, उत्तम सथा तत्काल ज्ञान देने थानी है तुक्रको यह राजांवया ज्यवहार करने मे सुखकारक धर्म श्रेष्ठ है पही राजांवया व्यवहार करने मे सुखकारक धर्म श्रेष्ठ है तुक्रको यह राजांवया व्यवहार करने मे सुखकारक धर्म श्रेष्ठ तुक्रको यह राजांवया व्यवहार करने मे सुखकारक धर्म श्रेष्ठ सुक्र स्वान पर अश्रद्धा करने वाले मनुष्य मुक्को नहीं प्राप्त गोत एवं स्ट्रुप स्वरूप संसार वक्र में घूमा करने हैं तथा जनको मोच कभी नहीं मिलती है - ३ ॥ मैं अञ्चल ( सुहम रूप ) से ही खारे संसार में ज्याप्त ( पैल रहा ) हूँ सम्पूर्ण भूत ( जीव ) मेरे रातीर में स्थत ( बँठे ) हैं मैं उनमें नहीं ठहरता ( जिस म

भूतानि परय मे योगमैरवरम् । भूतमृत्र च भूतस्यो ममात्मा भूतमावनः ॥ ५ ॥ यथाऽऽकाशस्थितो नित्यं वाधुः सर्वत्रतो महान् । तथा सर्वाणि भृतानि मत्स्यानी-स्युपवारय ॥ ६ ॥ सर्वभूतानि कैंतिय प्रकृति यांति सामकाम् । कल्पवये पुनस्तानि कल्पादी विस्वनाम्य-हम् ॥ ७ ॥ प्रकृतिं स्वामवष्टम्य विस्वामि पुनः पुनः । भूतप्रामिममं कृत्स्नमवश्यं प्रकृतिवैशात् ॥ ८ ॥ न च मां तानि कर्माणि निवष्नंति धनंत्रय । वदासीन-वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ६ ॥ मयाऽष्यवेण प्रकृतिः

वया ये सब भूत (पाणी) मुक्त नहीं हैं इस प्रकार देखों यह फैसी मरी त्रिमुणात्मक भाया है जीवों को पैदा करने वाला मेरा जात्मा उनकी रहा करना हुआ भी उनमें नहीं रहता ॥१॥ सब ग्यान में जाने वालो बढ़ी वायु (हवा) नित्य प्रति जाकारा में रहते हुए भी जाकारा में नहीं मिलता उसी तरह सम्पूर्ण प्राणी मुक्तमें रहते हुए मुक्तमें नहीं मिलता उसी तरह सम्पूर्ण प्राणी मुक्तमें रहते हुए मुक्तमें नहीं मिलता गई।। है फैसिय! करने का जवन होता है अर्थीत प्रलय काल में स्वाच के सेरी प्रकृति में लय हो जाते हैं वदनन्तर सृष्टि काल में में ही उनको उत्पन्न करता हूँ।। ७॥ में अपनी प्रकृति में लय हो जाते हैं वदनन्तर सृष्टि काल में में ही उनको उत्पन्न करता हूँ।। ७॥ में अपनी प्रकृति (भाया) को श्वीकार करके स्वाच के वश में प्राप्त होकर परतन्त्र रूप सम्पूर्ण मूत प्राप्त (स्वर्ग, अवंड ज, जरायुज और उत्पन्न कर सम्पूर्ण मूत प्राप्त (स्वर्ग) के किये हुए जो कर्म हैं किया में स्वाच कर्म मुक्त परतात्वा को वंवन में नहीं गरते हैं ॥ ६॥ है कितय! मुक्त अधिष्ठाता (स्वाची) रूप द्वारा यह त्रिगुणा-

स्यते सवराचग्म् । हेतुनाऽनेन कैंग्रेय जगद्विपग्वर्तेते ॥ १० ॥ अवज्ञानंति मां मृद्धा मानुषी तनुमाश्रितम् । परं भावमज्ञानंतो मस भूनमहेरवरम् ॥ ११ ॥ मोषाशां मोषकर्माणां मोषज्ञाना विचेतसः । राज्यमीमानुर्गे चैव प्रकृति मोदिनी थिताः ॥ १२ ॥ महास्मानम्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । भजंन्यनन्यमनसो ज्ञात्वां भूनादि-मन्ययम् ॥१३॥ सनतं कीतेषंतो मां यतंतरच स्द्वताः । नमस्यंतरच मां भक्त्या निरुष्युक्ता उपासते॥१४॥ ज्ञान-

त्मक माया घराचर व स्थावर जंगम सम्पूर्ण संसार की रचना करती है इस कारण यह विश्व (संसार) पंदा चौर माश होता है।। १०॥ मृद् (मूर्ज) कोग मनुष्य शरीर धारण करने वाले सुक्त परमात्मा को नहीं पहचानते, मैं ही सब भूत (माणियों) का महेश्वर हुँ। १२॥ मेरी व्यवझा कर हुँसी फरने ही से उनका धारा व्यथं, कर्म तिष्कल, ज्ञान निस्तार्थ तथा चित्र विकित हो जाता है इसके फल से राज्ञत तथा असरों का मोह में लान वाली तामशी वृत्ति क ही आशित रहते हैं।। १२.॥ इस कारण हे पार्थ! महात्मा लोग वैची मकृति का सहारा लेकर सम्पूण भूत (प्राणियों) कं अव्यय श्रादि स्थान का जानकर श्रानन्य सन होकर मेरा ही अजन करते हैं।। १३ ।। वे पुरुष सर्वः। निरन्तर मेरे गुण कीर्तन (स्तोत्रादिकों का पाठ) करते रहते हैं मुक्तको प्राप्त होने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं एवं नित्य थोग युक्त होकर मेरी बन्दना करते हुए हट्ट मिक से मेरी उपासना करते रहते हैं

॥ १४॥ इसी प्रकार, अन्य पुरुष अमेद मान एवं मेदामान से

यज्ञेन चाप्पन्ये यजन्तो मामुपासते । एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विरवतोमुखम् ॥ १४ ॥ श्रहं क्रतुग्हं यज्ञः स्वधा-हमहमीपघम् । मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमियाहं हुतम् ॥१६॥ पिताइमस्य जगतो माता धाता पितामहः । वेद्यं पवित्र-मोंकार ऋक्माम यज्ञरेव च ॥१७५ गतिमनीप्रभुः साची निवासः शारणं सुद्दृत् । प्रमत्रः प्रज्ञयः स्थानं निधानं वीज-मन्ययम् ॥ १= ॥ त्रवाम्यहमहं वर्षं निगृह्वाम्युत्स्जामि च । श्रमृतं चैव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥ १६ ॥ अथवा ज्ञान यह द्वारा ही मेरा भजन करते रहते हैं मैं सर्वतो-मुख (विश्वरूप एवं विराट रूप) हूँ ॥ १४ ॥ मैं कनु अर्थात् 🦳 ( भौत यज्ञ ऋग्तिष्टोग यज्ञ, सोम रस तथा साध्य यज्ञ ) मैं ही युक्त (श्मार्त पञ्च यज्ञ जो मृत्यु का भय छुटाने वाला) हूँ में ही स्वचा (आद आदि का अन ) हूँ में ही औपिय हूँ में ही मन्त्र (मन को स्थिर करने वाला )हूँ, में ही आत वायु स्ररूप पी और अपन तथा अपन में छोदी हुई आहति में ही हूँ॥१॥ इस नम्पूर्ण संसार का विता, माता, धाता (धारण पोपण करन वाला) खीर विवासह (दादा) में हूँ खीर जानने लायक वेदों में पवित्र खोंकार ऋग्, साम, यजु में हूँ जो (में) आत्मा को जान सेश है बही मोच पाना है।। १७ ॥ मैं ही जीव संसार की गति भरण पोपण करने वाला सब का स्वामी साची ( शुमाशुभ देखने वाला ) रहने का स्थान, माग स्थान, कल्याण कर्ता, पेंदा करने वाला, नाश करने वाला, सब का चाधार, निधान और बीज रूप चविनाशी में ही हैं॥ १८॥ रहे अर्जुन! मैं ताप (गर्मी) देता हूँ, वर्षा करना वा न करना अमृत ( जीवन ) मृत्यु ( मरण ) सन् असत् में ही हूँ ॥ १६॥

भैविचा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञीतृत्वा स्वर्गित प्रार्थ-यन्ते । ते पुष्पमासाच सुरेन्द्रलोकसम्निति दिव्यान्दिति देवभोगान् ॥ २० ॥ ते तं सुक्त्वा स्वर्गलाकं तिशालं षीर्थे पुष्पे मर्त्य लोकं विशन्ति । एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥ व्यनन्यान्त्वित्यंती मां थे जनाः पर्युपासते । तेषां निस्त्यामग्रकानां योग-ऐशं बद्दाम्पद्दम् ॥ २२ ॥ येऽप्यन्यदेवतामका चलंते भद्रपश्चिताः । तेऽपि मामेव कान्त्वेय यजंत्यविधिष्वं-कृष् ॥ १३ ॥ महं हि सवयज्ञानां मोका च प्रसुरेव च । न तु मार्माभंजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ यांति देवत्रता देवान् पितृन्यांति पितृत्रताः । भूतानि यांति भृतेज्या यांति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२४॥ पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्यु-पह्तमक्षापि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ यत्करोपि यदक्षापि

ही पूजा करते हैं ॥ २३ ॥ मैं परमात्मा ही सम्पूर्ण यहाँ का भोका तथा स्वामी हूँ किन्तु अन्य देवता के उपासक इस रहस्य को नहीं जानते इसलिए परमात्मा की वपासना से अतहरी रहते हैं ॥ २४ ॥ को अनुष्य देवताओं के उपासक हैं वह देव वाओं के लोफ में पिनरों का यजन करने वाले पिन लोक में द्या प्रथम: प्रथम भूगों को पूजने वाले भूगों के पास पहुँवते हैं एवं भेमेरा यजन करने वाले ही मेरे पास आते हैं ॥ २४ ॥ जो मुक्तो भोक्तपृर्कक एक वा आधा ( तुलसी पत्र, पुष्प, फज पंत्र अपास पास प्रश्न के साथ पत्र पुष्प, पत्र प्रमास प्रशास पत्र का भी अपीय करता है उस शुद्ध वृद्धि पता मित्र वाले प्रभा कर ता है अस शुद्ध वृद्धि पता मित्र वाले प्रभा कर ता है अस शुद्ध वृद्धि पता महिष्म वाले पुरुष का भेट किया हुआ में प्रसन्न वित्त स महिष्म करता है ॥ २६॥ है कींत्य! तु जो कुळ करता ई जो कुळ थाता

# महायं शिक्ति कवर्त च वाश्वास्या देवताः स्पृताः। मबुद, चर्याः सेवस्ता मामविध्यस्ति सस्परम् ॥ ॥ । महास्तास्या तिवा तथा दूसरे देवताओं का यश्र्य करने वाले मी' क्षपु सममें भाकर मिख जाते हैं।

नारायशीयोपास्यान

ये यजनित पितृन् देवान् गुरू-स्वैवातिर्घोस्तया । गारचैव द्विजमुख्यांस्व पृथिवी मातरं तथा ॥ कर्मेया मनसा बाचा विष्णु मेव यजनित ते ॥ यज्जुहोपि ददासि यद् । यत्तपस्यसि कौन्तेय तन्त्रुरुष्य मद्र्पणम् ॥२७॥ श्रुभाश्चमफलेरेनं मोत्त्र्यसे कर्मयंवनैः । संन्यासयंगयुक्तात्मा विश्वकतो माश्चपैप्पसि ॥ २८ ॥ समाऽहं सर्वभृतेषु न मे द्वेष्पंऽस्ति न विषः । ये भजंति तु मां भक्त्या मिय ते तेषु चाष्यहम् ॥ २८ ॥ अपि चेत्रसुरुगचारो भजंते मामनन्यमाक् । साथुरेन स भंतन्यः सम्यग्न्यविता हि सः ॥ ३० ॥ विष्रं भवति घर्मात्मा शास्यन्छाति निगच्छति । कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रखरपति ॥३१॥ सांहि पार्थ न्यपाध्रित्य येऽपि

है, जो हवन करता है, जो छुछ दान करता है व तप करता है व हम स्ट्रा मुफको अपँग कर ॥ १० ॥ हे अर्जुन ! इस तरह करने में (कर्म करता हुआ भां) कमों के अरुज़े ! इस तरह करने में (कर्म करता हुआ भां) कमों के अरुज़े ! इस तरह करने में (कर्म करता हुआ भां) कमों के अरुज़े ! इस तरह करने में (कर्म करता हुआ भां) कमों के अरुज़े ! इस तरह करने के विकास हुआ मुक्त होता में सब प्राणियां में ममान रूप में अवस्थित हूँ न तो कोई मेरा शत्रु है और न मित्र भिक्त पूर्वक जो मेरा यजन करते है वे ही मुफ्त और भें उनमें हूँ ॥ इस तह दुरा- चारी ही क्यों न हो वह भी और को उपामना त्याग कर मेरा ही यजन करता है तो उसको भी साधु समम्मत्य अर्थात् उसकी मुद्धि का लान मुन्दर रहता है ॥ हा। वह श्रीय ही धर्मामा हो जाया। और नित्य सानित हुआ है कैतिय ! तु अरुज़ो प्रकार समम्म वह मेरा भक्त किसी काल में भी नष्ट हैं । ११॥

स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तवा श्रुद्धास्तेऽपियांति परांगतिम् ॥३२॥ किं पुनर्त्राक्षणाः पुरुषा भक्ता राजर्प-यस्तवा । श्रनित्वममुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्य माम् ॥३३॥ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कृत । मामेवैष्पति युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥

हरि: ्र नस्पिशित श्रीमद्भगगद्गीतासूपितपसु महाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ऽध्यात्मयोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥

है अर्जुन ! सर्वतोभाव से ग्रेरो शरण में रहने वाले पुरुष यदि पाप यानि (श्री, सेहय, ग्रुट्ट, अन्त्यन) चाण्डालादि भी हों ने सब भी परमगति को प्राप्त होते हैं ॥ ३२ ॥ अतिरिक्त इसके लो पुण्यवान माझण, भक्त राजिएयों (चित्रयों )के विषय में तो कहना ही क्या है ? इसलिए हे अर्जुन ! तू इम अनित्य और दुःखकारंक मृत्यु लोक में मेरा ही यजन कर १ ३३ ॥ मेरे में भन लगा मेरा भक्त होकर मेरी ही पूजा करता हजा मुक्को ही नेमस्कार कर, इस तरह सरपरायण (सिवाय मेरे और किसी को न जानना ) होकर योग का अभ्यास करता हुआं सुक्को प्राप्त हो जायगा ॥ ३४ ॥

त्र्यागरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीवा , नर्वे त्राध्याय की भाषा टीका समाप्त ।

# दशमोऽध्यायः

## श्रोभगवानुवाच—

भूष एव महावाहोष्ट्रणु मे परमं वचः । यत्तेऽहं भीयमाणाय वस्त्रामि हितकाम्यवा ॥ १ ॥ न मे विदुः सुरग्याः प्रमयं न महप्यः । अहमादिहि देवानां महप्यां च सर्वयः ॥२॥ यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहर्यरम् । असंपृदः स मत्येषु सर्वपायैः असुरुवते ॥ ३ ॥ सुद्धिर्श्वनमसंमोहः चमा सत्यं दमः श्वामः । सुखं दुःखं मवाऽभावो भयं चामयमेव च ॥ ४ ॥ अहिसा समता सुष्टित्तते दानं यशाँऽयशः । भवन्ति मावा मृतानां मस्

श्री भगवान बाले—है. महाबाहु! मेरे वयनों में तेरी खरवन प्रीति होने से हां थे वेरे कल्वाण के बारते और जो खतांव शुप्त रहस्य की बात कहता हूँ उसको सुन ॥ १ ॥ मेरे प्रभव क्षर्यात स्टब्स की बात कहता हूँ उसको सुन ॥ १ ॥ मेरे प्रभव क्षर्यात स्टब्स होने की महिना को देवता और महर्षि गण मी नहीं जानते इसलिए कि देवता और महर्षिगणों का खादि कारण में हां हूँ ॥ २ ॥ जो महुष्य मुक्त खारा व परमातमा को जानता है कि में अजनमा खाया जनम और खादि से हात सम्पूर्ण लोकों का बड़ा स्वामी हूँ वही मोह से प्रथक होता हुआ सब पाण से छूट जाता है ॥ ३ ॥ द्वारेस, साम, कार्यास, समा, सस्य, दम, राम, सुल, दुःख, उप्पीप, नारा, क्षर्यमाह, एसा, सस्य, दम, राम, सुल, दुःख, उप्पीप, नारा, भय, क्षमय ॥ श ॥ खिहसा, समता, सन्ताप, तप, दान, यरा, ध्वय, (ख्वयरा) आदि भाव (खबस्या) प्राणिमात्र में

नवें ब दरावें बाज्याय का किया पाठ काले से श्रेतवार खाता है।

एव पृथिनिवधाः ॥ ५ ॥ महर्षयः सत पूर्वे चत्वारो मनव-स्तथा । मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥ एतां विभृति योगं च मम यो वेचि तत्वतः । सोऽविकस्पेन योगेन युज्यते नात्रसंशयः ॥ ७ ॥ श्रहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रस्तते । इति मत्वा भजंते मां सुधा मायसमन्विताः ॥ ८ ॥ मिचचा मद्गतप्राणा वोध-षेतः परस्परम् । कथ्यंतस्य मां नित्यं तुष्यंति च गमन्ति च ॥ ६ ॥ तेषां सतत्वयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

मेरे द्वारा ही पैश होते हैं ॥॥ सात महर्षि (क्षतरं च्यावि)
इनमें पहिले के †चार चूँ। ईमनु यह मेरे ही सन व्यं मानस
से पैश किये हुए आव हैं ज्याँग इन सब से ही सम्पूर्ण प्रता
हुँ हैं ॥ ६॥ जो पुरुष विस्तार पूर्वक मेरी विभूति तथा योग
एवं विस्तार करने वाली शक्ति के कर्म को जान लेता है उसको
निरुष्य श्थिर कर्म योग मिलता है ॥ ७॥ यह मालूम करके
कि मैं ही सब का पैश करने वाला हूँ और मेरे द्वारा ही मप
की महन्त प्राप्त होती है इमिलए ज्ञानबान पुरुष भाव से ही
मेरा ध्यान करते हैं, भचन करते हैं ॥ ८॥ वे ज्ञानी पुरुष
सुम्में मन लगाकर नथा प्राणों को धारण कर व्यापस में ज्ञान
करते हुए और मेरे इनिहाम करते हुए सस सन्तुष्ट होकर
विषयं हैं ॥ ६॥ इस तरह सर्वश निरन्तर यंग युक हो हर
एवं समाधान करते हुए जो ज्ञानी पुरुष प्रीति पूर्वक सुमको

<sup>#</sup> महाभारत शान्ति वर्वं, मरीवि, श्रीतरतः श्रीते, पुलस्य, पुलह, स्यु तया यसिष्ट ॥ † बालुरेव, संकर्पया, प्रयुग्न तथा श्रीवरद् ॥ ‡स्वापुरमव शादि ॥

ददामि युद्धियोगं तं येन माष्ट्रपयांति ते ॥ १० ॥ तेपाने मेत्रातुकस्पाथ महसज्ञानश्चं तमः । नाश्ययास्यात्मभास्त्रयो ज्ञानदीपेन मास्त्रता ॥ ११ ॥

## श्रजु न उघाच—

परं ब्रक्ष परंधाम पित्रबं परमं भवान् । पुरुपं शास्वतं दिन्यमादिदेवमजं विश्वम् ॥ १२ ॥ व्याहुस्त्वाष्ट्रपयः सर्वे देवपिनिरदस्तथा । ब्रक्षितो देवलो न्यासः स्वयं चैव ब्रवीपि मे ॥१३॥ सर्वमेतद्दतं मन्ये यन्मां बदस्ति केशव । न हि ते भगवन्न्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥ स्ययमेवातमनात्मानं वेत्य त्वं पुरुपात्तम । मूतमावन

स्तरण करते हैं उत सब को "में" ही समस्व बुद्ध का योग देता हूँ तिसके द्वारा वह मुक्तका प्राप्त हो जाते हैं।। १०॥ तथा उनके ऊपर भलाई करने ही की इच्छा से "में" उनके अन्तःकरण में स्थित हांकर तेज युक्त कान वीपक से स्वाप्तान स्वरूप अनुवान हो स्वर्ध का सेहार करता हूँ॥ ११॥ अर्जुन बोला— हान ही परवझ, श्रेष्ठ स्थान, परम पवित्र पदार्थ हा इस बात को देविंप नारद, व्यक्ति, देवल तथा व्याप्त आदि सापको दिच्य शारक पुठप, आदि देव, कानमा और सब विग्र पर्व वर्ध पर्व मार्थ के सेही है।। १२। १३॥ हे केशव ! आप जो मुक्त कहते हैं सेही सरम मार्थ से सुक्त हो में सब सरम मान रहा हूँ है मगवन ! आपकी व्यक्ति को स्वरूप हैं ससम्पूर्ण भूतों (प्राणियों) को पैदा करने वाले हे देवदेव ! (सब देववाओं के देव) हे जगत्यते! (संसार के स्वामी)

मूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १४ ॥ वक्तुमईस्परोपेक् दिच्या बात्मिवमूत्यः । यामिविभूविभित्तोंकानिमांस्त्यं च्याप्य विष्ठिसि ॥ १६ ॥ कथं विद्यामहं योगिस्त्वां सदाः परिचिन्तयम् । केषु केषु च मावेषु चिन्त्योऽसि मग-बन्मया ॥ १७ ॥ विस्तरेखात्मनो योगं विभूति च जना-र्दन। मूपः कथयः नृप्तिहं भृएवतो नास्ति मेऽमृतम्॥१॥।

## श्रीभगवानुवाच—

हन्त ने कथिपप्यामि दिन्या बात्मविभूतयः । प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठनास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १६ ॥

हे पुरुपोत्तम! (पुरुपों में उत्तम) जाप स्वयं ही अपने को जानत हो ॥ १४ ॥ इसिक्षण आपकी जो दिन्य विभृतियाँ (अयवार) हैं उन विभृतियाँ के द्वारा इन सम्पूर्ण लाकों को ज्याप्त करते हो सो आप ही अपा करके यह वतला हो कि कि हैं योगम् ! (योगिराज) अपा करके यह वतला हो जिए कि निस्मर आपका क्यान करता हुआ में आपको कित मकार पहुंचान सकूँ तथा है मगवन्! में आपको कित मकार पहुंचान सकूँ तथा है मगवन्! में आपको कित-कित पदार्थों में आपका थ्यान करूँ ॥ १७ ॥ हे जनार्दन! अपा करके अपनी विभृति और योग मुक्को पुनः समकाकर कही इस कारण कि आपके अपने समान भाषण को मुनने से मेरी एतिं नहीं होती है।। १८ ॥ अभनात्वन बोले—हे कुरुशेष्ट! तो अव मेरी अपने दिन्य विभृतियों में अधान-प्रधान वताता हूँ जैसे गंगा की वालू के दुकहे समुद्र की लहर और नच्चों (वारों) की संख्या इसी प्रकार मेरी विभृतियाँ असंख्य हैं।। १८ ॥ अधान-प्रधान वताता हूँ जैसे गंगा की वालू के दुकहे समुद्र की लहर और नच्चों (वारों) की संख्या इसी प्रकार मेरी विभृतियाँ असंख्य हैं।। १८ ॥

स्रहमात्मा गुडाकेश मर्वभृताशयस्थितः। स्रहमादिरच मध्यं च मृतानामन्त एव च ॥ २० ॥ स्रादित्यानामहं न्वष्णुज्यंतियां रिवरंशुमान् । मरीचिर्मरुतामिम नद-प्राणामहं शशी ॥ २१ ॥ वेदानां सामवेदं ।ऽस्मि देवा-नामिम वासवः। इन्द्रियाणां मनश्चास्मि मृतानामिम चेतना ॥ २२ ॥ रुद्राणां शंकरश्चास्मि विचेशां यद्य-रुद्धसाम्। वस्तां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्॥२३॥ पुराधसां च मुख्यं मां विद्वि पार्थ बृहस्पतिम् । सेना-नीनामहं स्कंदः सरसामिम सागरः ॥ २४ ॥ महपीणां मृगुग्हं विगमस्थ्येकमचग्म् । यज्ञानां जपवज्ञाऽस्मि

हे गुड किश ! सम्पूर्ण भूनों (प्राणां मात्र ) में ज्यापक रूप से तहन नाता जारमा "में" हूँ तथा सम्पूर्ण प्राणी मात्र का ज्यादि, सध्य ए 'अन्त "में" हूँ ॥ २०॥ द्वादरा (बार 6) आदिलों (सुर्यों) में विष्णु स्वरूप "में" हूँ (उचे तिर वक्क ) मम्पूर्ण हे जहिरवां में अंग्रुमान-मूर्य तथा प्रेर महद्गणों में मरी विष्णु स्वरूप "में" हूँ ॥ २२॥ चारों हों में सामयेद "में" हूँ इन्द्रियों में मत "में" हूँ तथा भूत (प्राणियों) में प्राण् शक्ति "में" हूँ ॥ २१॥ व्यार कर्यों में सामयेद "में" हूँ इन्द्रियों में मत ममें "हूँ तथा भूत (प्राणियों) में प्राण् शक्ति "में" हूँ अप वसूत्रों में पात्र कर्यों में कुवेर "में" हूँ अप वसूत्रों में पात्र कर्यों में कुवेर "में" हूँ साम प्रंत में हैं ॥ देश ॥ हे पार्थ ! पुरोहितों में बुहस्पति सुख्य हूँ सेना के नायकों में कातिकेय स्कन्द "में" हूँ तथा जलाशायों में समुद्र "में" हूँ साथ चला में समुद्र "में" हूँ तथा जलाशायों में समुद्र "में" हूँ तथा कि वालों में उपार स्वार्ण में जलान वालों में अपार स्वर्ण में अपार स्वर्ण में अपार स्वर्ण में जलान वालों में अपार स्वर्ण में अपार स्वर्ण में अपार स्वर्ण में अपार स्वर्ण में स्वर्ण में मात्र स्वर्ण में स्वर्ण में

स्थावराणां. हिमालयः ॥ २५ ॥ त्य्रप्यत्यः सर्वेष्ट्रज्ञाणां देवर्पीणां च नारदः। गन्धर्वाणां चित्रस्थः सिद्धानां कपिलो मुनि: ॥२६॥ उर्चै: श्रवसमस्वानां विद्धि माम-मृतोद्भवम् । ऐरावतं भजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥ आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् । प्रज-नरचास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मित्रासुकिः ॥ २= ॥ श्रमं-तरचास्मि नागानां वरुणो चादसामहम् । वितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २६ ॥ प्रहादश्चास्मि र्देत्पानां कालः कलयतामहम् । मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयरच प्रतिणाम् ॥ २० ॥ पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभुवामहम् । कपाणां मकरवास्मि स्रोतमामस्मि हिमालय "में" हूँ ॥ २४ ॥ सत्र युक्तों में पीवल और देवर्षियों में नारद, गंधवों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि "में" हूँ ॥ २६ ॥ घोड़ों में वच्चें:शवा (को असृत संथन के समय समुद् पेरा वाहा म वज्यात्रवा ( जा अट्टा मचन करा का वाहन)' से निकता था ) "में" हूँ, गजेन्द्रों में ऐरावन (इन्द्र का वाहन)' सुत्रवा में राजा "में" हूँ ॥ ॥ २७ ॥ हथियारों में वस्र में हूँ मोशों में कामचेत्र में हूँ प्रजा (सन्तान ) उरवस्त्र करने वाला काम "में" हूँ प्रजा सर्वो में वाहुकी "में" हूँ ॥ २८ ॥ नाम में अनन्त (शेपनाग) "मैं" हूँ यादम जल में रहने वाले जीवों में बरुण तथा पितरों में अर्थमा (पितरवर) "मैं" हूँ और दुष्ट तथा पापियों को ट्ंड देने वाला यम "में" हूँ ॥२६ देत्यों (राज्ञ्ज्ञों) में ब्रह्मार "में" हूँ नाश करने वालों में काल "में" हूँ प्रशुओं में रुगेन्द्र कार्यात सिंह और पद्मियों में गरुद "में" हूँ ॥ ३०॥ जन्दी चलने वालों में पुनन "में" हूँ शख घारण करने

श्रध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवद्वामहम् ॥ ३२ ॥ श्रवराणामकारोऽस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च । श्रहमेवा-द्ययः कालो घाताऽहं विश्वतोग्रुखः ॥ ३३ ॥ मृत्युः सर्व-हररचाहमुद्भवरच भविष्यताम्। कीतिः श्रीवीक् च नारीणां स्पृतिर्मेधा पृतिः चमा ॥ ३४ ॥ यहत्साम तथा साम्नां गायत्री छंदसामहम् । मासानां मार्गशीपींऽह-मृत्नां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ चृतं छलयतामस्मि तेज-स्तेजस्विनामहम् । जयोऽस्मि च्यवसायोऽस्मि सन्तं सन्त-वताहम् ॥३६॥वृष्णीनां वासुदे वोऽस्मि पांडवानां धनञ्जयः।

वालों में राम "में" हूँ मछिलयों में मगर "में" हूँ निरयों में भागीरथी ( गंगा ) "में" हूँ ॥ ३१ ॥ हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य (तथा अन्त "में" हूँ विद्याओं में अध्यात्म (वेदान्त) तथा बाद (बहस) करने वालों में बाद "मैं" हूँ ॥ ३२॥ अन्तरों में श्रकार "मैं" तथा समासों में द्वन्द्व समास "मैं" हूँ (निमेष मुहूर्त आदि में ) अच्य काल एवं सर्वतो मुख (सब तरक से भुख वाला ) ब्रह्मा "में" हूँ ॥ ३३ ॥ सब का संदार करने वाला मृत्यु, श्रागे जन्म लेने वालों का उत्पत्ति स्थान "में" हूँ स्त्रियों में कीति, श्री, वाशी, स्पृति, मेघा, घृति तथा चमा "मैं" हूँ ॥ ३४ ॥ गाने के लायक वैदिक स्तोत्रों में बुद्दसाम तथा छुन्दों में गायजी छुन्द "में" हूँ तथा महीनों में मार्गशिर (अगदन), ऋतुष्टों में वसन्त "में" हूँ ॥ देश ॥ में छुत करने वालों में यूत (जुड़ा) "में" हूँ वेजश्वियों का वेज (विजयशाली पुरुषों का) विजय (निष्ट्य करने वालों) सुनीनामप्यहं व्यासःकवीनासुशना कविः ॥ ३७ ॥ दयहो दमयवामिस्म नीतिरस्मि जिगीयवाम् । मीनं चैवास्मि गुद्धानां झानं झानववामहम् ॥ ३८ ॥ यचापि सर्वभृवानां यीजं वदहमर्जुन । न वदस्ति त्रिना यत्स्यानमया भृवं चराचरम् ॥ ३६ ॥ नांवोऽस्मि मम दिव्यानां विभृतीनां परंवप । एप तृदेशतः प्रोक्तो विभृतीवस्वरो मया ॥४०॥ यद्यद्विभृतिमस्तत्त्वं श्रीमद्र्जितमेव चा। तत्ते देवावगच्छत्त्वं मम वेजोऽश्रतंभवम् ॥४१॥अथवा बहुनतेन कि झावेन ववा-र्जुन । विष्टम्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितोजगत् ॥४२॥ हरिः ध्य तस्तिवि श्रीमद्भावत्योवास्त्रान्यस्तु लक्ष-विषायां योगशास्त्रं श्रीकृष्णार्जनसंबाद् विभृति योगो नाम दशमाऽध्यावः ॥१०॥

का निरचय, सत्व घारियों का सत्व "में" हूँ॥ ३६॥ यादवों में "बासुदेव", पाएडवों में घनज्जय, मुनियों में ज्यास, किवयों में घुकाचार्य किंव में हूँ॥ ३०॥ शासन करने वालों का दण्ड, जय चाहन वालों की नीित तथा गुशों में मीन (चुप रहना) "में" हूँ॥ ३८॥ इसी सरह हे अर्जुन! सव भूतों (प्राणियों) का जो कुछ बीज हे वह सम्पूर्ण "में" हूँ॥ ३८॥ हे परस्वप! मेरी दिवय विभूतियों का अन्त नहीं है यह विभूतियों का मेंने दिग्दर्शन वतलाया है॥ ४०॥ जो पदार्थ लहमी एवं ममाव से संयुक्त है उसति वेरा हो अंश सममक ना॥ ४१॥ अर्थान् हे अर्जुन! युन इस विद्वार को समम कर कहोंगे हो क्या है सकते संचंप से कहे देता हूँ "में" स्वयं अपने एक जंश से सम्पूर्ण संसार में ज्यापक हो रहा हूँ॥ ४२॥

त्रागरा निवासी घनश्याम गोखामी छव गीवा दसर्वे अध्याय का भाषा टीका समाप्त ।

# एकादशोऽध्यायः श्रज्जु न उवाच—

मद्गुग्रहाय परमं गुद्ध मध्यात्मसंश्चितम् । यत्वयोक्तं धचस्तेन मोहोऽयं विगतो भम ॥ १ ॥ भवाष्ययौ हि भृतानां श्रुती विस्तरक्षो भया । त्वत्तः कमलपत्राच माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥ एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेरवर । द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुपोत्तम ॥ ३ ॥ मन्यसे चदि तच्छव्यं मया द्रष्टुमिति प्रमो । योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानवय्यम् ॥ ४ ॥

श्रजुंत योला—मेरे ऊपर छ्या करके आपने परम गोपनीय जो श्रध्यात्म संज्ञा वाली वात कही इसी कारण मेरा श्रम(मोह) चला गया ॥ १ ॥ हे कमल लोचन! इसी मुताबिक भूतों (जीवों) की उत्पत्ति (पैदाइश) लय (नाश) तथा आपके श्रव्य (जो कभी नाश न हो) माहात्म्य को भी मेंने श्रापके श्रव्य (जो कभी नाश न हो) माहात्म्य को भी मेंने श्रापके श्रव्य (जो कभी नाश न हो) माहात्म्य को भी मेंने श्रापके श्रव्या विश्वेत सुवा ॥ २ ॥ श्रव्य हो हे पुरुपेत्सम! में श्रापके श्रव्या वर्णा जिस तरह का किया है हे पुरुपेत्सम! में श्रापके उत्ती सुवाकिक ईश्वरी स्वरूप को श्रव्यत समाव श्रव्या जानते हैं कि वह स्वरूप में देखने का श्रव्या होते हो हो योगेश्वर! आप अपना अञ्चय स्वरूप मुक्को दिखा दीविये ॥ ४ ॥ भीभगवान् श्रवे—हे अर्जुन! भेरे श्रवेक रङ्गा तथा श्रानक तरह के एवं श्रामार्थमां ने सेकड़ों तथा हजारों दिव्य (श्रोमायमान) स्वरूपों

## श्रोभगवानुवाच—

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽय महस्रशः! नाना-विधानि दिन्यानि नानावणीकृतीनि च ॥ ध ॥ पश्या-दित्यान्वद्धन्हद्वानश्विनी मरुतस्त्रथा। वहुन्यदृष्ट्याणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥६॥ इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याध सचराचरम्! मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृद्रप्टुमिच्छ्रसि ॥७॥ न तु मां शक्चसे द्रष्टुमनेनैव स्व चत्रुपा। दिन्यं ददामि ते चत्रुः पश्य मे योगमैश्वरम्॥ = ॥

#### संजय उवाच—

एवप्रुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः । दर्श् यामास पार्थीय परमं रूपमैश्वरस् ॥ ६ ॥ अनेकवक्त्र

को देख ॥ ४ ॥ १२ सूर्यं, ८ वसु, ११ कह, २ श्रास्वनी कुमार, स्वा ४६ नक्द्रगण, हे भारत ! श्रास्वर्य से श्रवलोकन कर जो पूर्व में कभी नहीं देखे होंगे ॥ ६ ॥ हे गुडाकेश ! यहाँ इक्हें हुए सम्पूर्ण वरावर संसार को देख श्रांगिरक इस ने श्रोर जो इक तु सूर्य राज्य है ॥ ७ ॥ लेकिन तृ श्रवनी इस निगाह से नहीं देख सकता है ॥ ७ ॥ लेकिन तृ श्रवनी इस निगाह से नहीं देख सकता है में सुकको दिव्य दृष्टि देता हूँ इससे मेरे ईश्वरी योग सामर्थ्य को श्रवलोकन कर ॥ ८ ॥ सज्ज्ञय ने धृतराष्ट्र से कहा कि है राज्य धृतराष्ट्र ! इस प्रकार सम्पूर्ण योगों के प्रभु ईश्वर हिर ने श्रार्जुत को सुन्दर स्वरूप एवं विश्व क्ए (विराद कर) दिखाया ॥ ६ ॥ विश्व कर के बहुत से मुख और शों से यो दनमें श्रनेक प्रकार श्रवस्थाय पदार्थ दृष्टि गोचर होते ये तथा

नयनमनेकाद्भुतद्शनम्। श्रानेक दिन्यामरणं दिन्यानेको-यताप्रुधम् ॥ १० ॥ दिन्यमान्यांत्रस्यरं दिन्यगंधानुतेष-नम् । सर्वारचर्यमयं देवमनंतं विश्वतोष्ठसम् ॥ ११ ॥ दिवि स्र्यसहस्तस्य मवेद्युगपदुत्थिता । यदि माः सहशी सा स्याद्धासस्तरस्य महात्मनः ॥ १२ ॥ तत्रैकस्यं जग-रक्तत्सनं प्रविभक्तमनेकथा । श्रपश्यदेवद्वस्यश्रारीरे पांडव-स्तदा ॥ १३ ॥ ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनं-जयः । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरमापत ॥ १४ ॥

## **बर्ज्ञ न उवाच**—

परयामि देवान्स्तव देव देहे सर्वांस्तया भृतविशेष संघान् । त्रक्षाखुमीशं कमजासनस्थम्रपीरच सर्वानुरगांश्च धनमें वहत तरह के सन्दर खलंकार ( गहने ) ये तथा अनेक

पनाम् । मुकार्युकार् कम्लार्यम्पर्यारेष रानापुरारार्ष पनमें बहुत तरह के सुन्दर खलंकार ( गहने ) ये तथा खतेक सरह के दिव्य हथियार लगे थे ॥ १० ॥ घस विराट् ( विरव रूप ) सर्वतामुख, खनन्त तथा श्राश्चर्य युक्त मुखों पर सुन्दर सुगिन्धत वपटन लग रहा था दिव्य वस्त्र तथा पुर्वों से भी सुसिंजित था ॥ ११ ॥ खाकाश में यहि एक साथ १ सहस्र सुर्य का प्रकाश हो तब वह कुल-कुल उस ( विराट् ) के समान मालूम हो ॥ १२ ॥ इसके कमन्तर उस दिवाधिदेव के रारीर में खनेत तरह से विभक्त कमा हुआ अर्जुन को सम्पूर्ण संसार इक्टा ही दीखने लगा ॥१३॥ तब वो खार्यवर्ष में गोता लगाते हुए के समान उस अर्जुन के रोमारूच खड़े होगये तथा अपने शिर को मुकाकर हाथ बोड्कर नमस्कार करके ( विराट् ) देवता से इस तरह कहा ॥ १४ ॥ अर्जुन ने कहा—हे देव ! में कापके रारीर में सन्पूर्ण देवताओं को तथा अनेक तरह के दिन्यान् ॥ ११ ॥ अनेकवाहृद्रयक्त्रनेत्रं परयामि त्वां सर्वतीऽनंतरूपम् । नांतं न मध्यं न पुनस्तवादि परयामि विश्वेरवर विश्वरूपम् ॥ १६ ॥ किरीटिनं गदिनं चिक्रणं च तेजोराशि सर्वती दीप्तिमंतम् । परयामि त्वां दुर्निर्वेष्णं समंताद् दीपानलार्कच्चित्रम्प्रमेयम् ॥ १७ ॥ त्वम-चरं परमं वेदित्तव्यं त्वमस्य विश्वस्य पं निधानम् । त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषे मतो मे ॥ १८ ॥ अनादिमध्यातमनंतवीर्यमनंत बाहुं शशि द्वर्यनेनेत्रम् । परयामि त्वां दीप्तहृताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वर

जीव समूहों को इसी प्रकार कमल के जामन पर बैठे हुए प्रक्षाजी (सब देवताओं के मालिक) सब ऋषि पर्व वासुकि, आदि समंगण को देख रहा हूँ ॥ १४ ॥ बहुत सी बाहु, अनेक पेट, अनेक सुँह, अनेक नेजों को धारण करते हुए अनन्त रक्त आपका नो से समूत्र देख रहा हूँ परम्यु हे विश्वेश्वर ! विश्वेश वृत्व करते हुए सच विश्वा हो ॥ १६ ॥ किरीट, गदा, चक को धारण करते हुए सच विश्वा हो ॥ १६ ॥ विश्वेश के अनुसार तेज वाले जो आंखों से वेश्वन में न आवे और सर्वेत्र सव नाह में आपके ही अनुपमेय स्वरूप को देखता हूँ ॥ १७ ॥ आपही परम अन्तर (मक्ष) आपही जानने तावक हैं आपहा इस सम्पूर्ण विश्वर (संसार) के अन्तिम आश्वम (सहारा) हैं तुम हो अविश्वराश धर्म के रकक वाण आपको हो में सनावन पुरुप जानता हूँ ॥ १८ ॥ में जानता हूँ कि आप आदि, मच्य और अन्त से अलहदा हो ।

मिदं तपंतम् ॥ १६ ॥ द्यावाष्ट्रशिव्योरिद्मन्तरं हि व्याप्तं स्वयैकेन दिशारच सर्वाः । इष्ट्वाऽद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन ॥ २०॥ श्रमी हि त्यां सरसंधा विशंति केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृरांति । स्वस्तीत्युक्त्वा महपिंसिद्धसंघाः स्तुवंति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ रुद्रादित्या वसवी ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपारच । गंधर्ययद्यासुरसिद्ध संघा बी चंते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥ रूपंमहत्ते ु आपको अनन्त शकि और अनन्त मुजा (हाथ) हैं। चन्द्र, सूर्य भावके दोनों नेत्र है अन्त्रांत्रत श्रान्न पुरूत क समान श्रापका मुखार्राधन्द है अपने तेज से धी इस सम्पूर्ण संसार को सपा रहे हैं एवं प्रकारा युक्त कर रहे हैं ॥ १६॥ आकाश और पृथ्वी के सध्य का भाग तथा सम्पूर्ण दिशाओं में केवल पक मात्र आप ही व्याप्त हैं हे महात्मन ! आपके इस अनुपमेय चम स्वरूप को देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं।। २०॥

हम स्वरूप का द्रावकर ताना लाक स्वसात हा रह है। १०। देखों यह देवताओं क समूद आपके रारीर में अवेरा कर रहे हैं या वरे हुए हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना भी करते हैं तथा महिंप गण एवं सिद्ध पुरुप स्वस्ति-स्वस्ति कह कर ष्टानेक प्रकार के स्तोजों द्वारा आपकी स्तुती करते हैं। १२१। १४ हर ११, आदित्य १२, वसु कि तथा साध्य गए, विश्वेदेव २, आश्वनी कुमार २, ममद्गण ४६, उदमप (पितर आयोत गरम-गरम आज मोजन करने वाले) गन्धर्व, यह, रास्त, इसी तरह सिद्धों के मुद्ध के मुद्ध वह सब आश्वर्य से आप ही की तरफ देखते हैं। २२॥ हे सहावाह ! आपके अनेक मुख, बहुत-सी

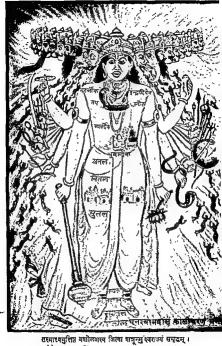

ससारवमुत्ताः यथाव्यस्य जित्या यशून्य स्वराज्य समृद्धम् । मर्यवेते निहताःपूर्वमेव निमित्तमात्र मवसव्यसाचिन् ॥ गी॰ भ॰ १९।३३

**बहु**वक्त्रनेत्रं महावाहो बहुवाहुरुपादम् । बहुदरं बहुदंष्ट्रा-करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तवाऽदृष् ॥२३॥ नभः-स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं ज्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् । दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा पृति न विदामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥ दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि इष्ट्वैव कालानलसिमानि। दिशो न जाने न लगे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्त्रिवास ॥ २५ ॥ अभी च त्वां धृत-

राष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सर्हवावनिषालसंघैः। भीष्मो द्रोखः . स्तपुत्रस्तथासी सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥ भाँखों, बहुतन्सी सुजाबों, बहुतन्सी जंघाबों बहुत से पैरों, भीर बहुत से उदरों (पेट ) बाल तथा बड़े-बड़े भयानक दाँत भयंकर सुख बाले स्वरूप को ब्यवलाकन कर सम्पूर्ण लोगों चौर मुक्को भी भय से घगड़ाहट होती है।। २३।। बहुत पकार के प्रकाशमान वर्णों से युक्त आकाश से लगे हुए जावड़ी को प्रसारित(कैलाय हुए)मुख वाले तथा बड़े-बड़े चमकोले नेत्रों के सहित आपको देखकर है विष्णो! मेरा हृद्य घवड़ा गया है सुमको धेर्य तथा शान्ति नहीं है।। २४॥ श्रापकी बड़ी-बड़ी विकराल ढाढों से प्रलय कालकी श्राप्तिके समान भयंकर श्रापफे मुखों को श्रवलोकन करके मुक्तको दिशाएँ (किसी श्रोर जाने को रास्ता) नहीं दोखता न चित्त में कुछ आराम ही होता है हे देवेरा ! हे जगनिवास ! श्राप प्रसन्न हो ॥२४॥ तथा यह सम राजाओं के मुंड सहित धृतराष्ट्र के सब पुत्र, भीष्म पितामह,

रूद्रोणाचार्य, सूत पुत्र बीर कर्ण, एवं हमारी श्रोर के भी प्रधान-प्रधान योद्धागण् ॥ २६॥ श्रापके विकराल भयानक तथा वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्वंति दंष्ट्राकरालानि भयान-कानि। केचिद्विलया दशनांतरेषु संदृश्यते चूर्णितेरुत्तमांगैः ॥ २७ ॥ यथा नदीनां बह्वोऽम्युवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्वर्यति । तथा तवामी नरलोकवीरा विश्वंति वक्त्राष्प-भिविज्वलंति ॥२=॥ यथा प्रदीष्तं ज्वलनं पतङ्गाविशंति-नाशाय समृद्वयेगाः। तथैय नाशाय विश्वंति लोकास्तवापि पक्त्राणि समृद्वयेगाः॥ २६ ॥ लेलिह्यसे ग्रसमानः समंताल्लोकान्समग्रान्वदनैज्वंलद्भिः। तेजोभिरापूर्य नग-ससमग्रंमासस्तवोग्नाः प्रतपंति विष्णो॥ ३० ॥ आल्याहि

प्रश्वित मुखों में विना प्रयास प्रयेश कर रहे हैं श्रीर इन कोग ऐसे भी मालूम होते हैं कि जिनके मस्तक आपके दान्तीं हे सध्य की संधियों में दबे हुए चूर्ण सा मालूम हो रहे हैं।।२०॥ जिस तरह निद्यों का पानी सब बोर से समुद्र की तरफ ही वैग से जाता है उसी प्रकार यह सम्पूर्ण वीरगण सब स्रोर से क्यापके ही प्रश्वित मुखों में घुस रहे हैं॥ २८॥ जैसे पर्तग (पत्ती)अपना शरीर नष्ट करने के लिये अग्नि में एक दम गिरते हैं उसी तरह से यह सम्पूर्ण मनुष्य अपने नाश के लिए सब सरफ से आपके मुखों में जा रहे हैं ॥२६॥ हे विष्णो ! सब तरफ से सम्पूर्ण मनुष्यों को अपने अञ्चलित मुखों द्वारा निगलकर आप अपनी जिह्नाचाट-चाटकर स्वाद ले रहे हो तथा आपकी उम प्रभारें सम्पूर्ण संसार को अपने तेज ( प्रकाश ) से ज्याम होकर चमक रही हैं॥ ३०॥ मुक्तको चवजाइये कि इस प्रकार उप रूप को धारण करने वाले आप कीन हैं ? हे देववर ! अर्थात्र देवनाओं को घर देने वाले श्रेष्ठ आपको नमस्कार है आप

में को भवातुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद । विज्ञातु-मिच्छामि भवंतमाद्यं न हि ग्रजानामि तव श्रवृत्तिम्॥३१॥

## श्रीभगवानुवाच--

कालोऽस्मि लोकस्यकृत्प्रदृद्धो लोकान्समाहर्तृमिह्
प्रश्चः । ऋतेपि त्वां न भविष्यंति सर्वे येऽवस्थिताः
प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ तस्मान्त्रमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जिन्ह्या शत्रुन्भुंन्व राज्यं समृद्धम् । भयैवेते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सञ्यसाचिन् ॥ ३३ ॥ द्रोयं च
भीष्मं च जयद्रयं च कर्यां तथान्यानिष योधयोरान् ।

प्रसन्न हुनिए स्नाप स्त्रादि पुरुप कीन हैं मैं यह जानता चाहता हूँ क्योंकि में स्नापक इन स्वरूपों को कुछ भी नहीं जानता हूँ ॥ ३२ ॥ श्रीभगवान् बोले—में मनुष्यों का नाश करने वाला ( जो कि उनके दुष्ट कमों से बढ़ा है ) काल हूँ इस स्थान पर उन ( दुष्ट ) पुरुषों का संहार करने के लिए ही प्राप्त हुना हूँ पू शनसे न लड़ेगा तम भी स्त्रपनी सेना में खड़े हुए यह सब पोद्धा (रथी, महारथी श्रादि वीर) तरकाल मरने वाले हैं ॥३२॥ इस कारण तु ठठ स्त्रु हो तथा यस्पू श्राप्त कर स्थान से सारण तु ठठ स्त्रु हो तथा यस्पू श्राप्त कर स्थान से सारण तु ठठ स्त्रु हो तथा यस्पू श्राप्त कर स्थान से सारण तु ठठ स्त्रु हो तथा वस्पू सार कर स्थान से सारण हो पर विजय पाकर समुद्ध (सम्पूर्ण) राज्य को निष्कंटक मोग। है सन्यसाची इन सन्य को मेंने पूर्व ही में मार दिया है प्रवत्न निमित्त मात्र (सिर्फ नाम के लिए ही, खड़ा हो ॥३३॥ भीने द्रोणाचार्य, भीष्मिपतामह, जयद्रथ, तथा कर्म एवं और अहुत से वीर योद्धाओं का नाशकर दिया है घवड़ा नहीं उनको

येन वापि ॥ ४१ ॥ यचावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार-शस्यासनभोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समणं तत्वामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् । त्वत्समोऽस्त्यम्पिकः कुन्ताऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रमावः ॥ ४३ ॥ तस्मा-त्प्रणस्य अणिथाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीव्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सल्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोदुम् ॥ ४४ ॥ व्यटपूर्वं हृपितोऽस्मि दृष्वा भयेन च प्रव्य-थितं मनो मे । तदेव मे दर्शय देव स्त्यं प्रसीद देवेश

कुछ भी मैंने कहे हो।। ४१॥ तथा धुमते फिरते सोते मैठें भोजन के समय एवं एकान्त में वा दूसरों के समज्ञ वा हास्य-विनोद (हंसी-दिल्लगी) में जो कुछ भी मुफसे अपमान हुना हो उसके लिए समा चाहता हूँ ॥ ४२ ॥ स्नाप इस चराचर सम्पूर्ण विश्व के पिता हैं पूज्य हैं तथा गुरु के भी गुरु हैं वीनों लोक में आपकी बराबरीका कोई नहीं है पुनः हे अवुल प्रभाव! विशेष (आपसे अधिक) कहाँ से होगा १॥ ४३॥ आप सामध्यवान हैं तथा स्तुती के योग्य हैं इस कारण में शिर नवाकर नमस्कार करता हुआ आपसे प्रार्थना करता हूँ आप प्रसन्न हो नाइये जैसे कि पिता पुत्र का मित्र मित्र का पति पत्नी का अवराध समा कर देता है उसी तरह है देव ! आपको मेरे सम्पूर्ण अपराध चमा करना योग्य है।। ४४॥ पहले कभी भी न देखें हुए आपके स्वरूप के दर्शन करके सुमको प्रसन्नता हुई तथा दर से मेरा मन घवड़ा गया है हे जगन्निवास ! हे देशिंध-देव! आप प्रसन्न हो जाइए एवं हे देव!आप उस पहले हो स्वरूप हे

जगिनवास ॥४५॥ किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दृष्टुमहं तथैव । तेनैव रूपेण चतुर्श्वनेन सहस्रवाही मव विश्वमृतें ॥ ४६॥

## श्रोभगवानुवाच—

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दशितमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥ न वेदयज्ञाष्ययनेन दानने च क्रियामिने तपोमिसग्रैः। एवंरुपं शक्य अहं मुलोके द्रप्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥

# . चतुमु<sup>९</sup>जी स्वरूप दिखाना

मा ते व्यथा मा च विमृदभावो दृष्वा रूपं घोर-

दर्शन कराइए ॥४४॥ हे सहस्रवाहो ! में पूर्व के समान ही आप के किराट, पारण फरने वाले हाथों में संख, चक, गदा जीर पद्म (कमल) लिये हुए चुतुर्मु च स्वरूप के दर्शन करना चाइता हूँ सो हे विश्वभूतें ! खाप दर्शन दीजिय ॥४६॥ श्रीभगवान् थोले — हे अर्जुन ! मैंने तुमको असन्न होकर ही यह तेजोमय, न्नान और खाद्य तथा परम विश्वरूप दिखाया हैं मेरा यह योग सामर्थ्य रूप यह तेरे सिवाय किसी ने नहीं देखा है ॥४०॥ े छु वीर ! इस मजुष्य लोक में इस तरह का मेरा सक्तर कोई भी ज्यक्ति वेद से,यह से,स्वाच्याय से, दान से, कम से, एवं उम तम से नहीं देख सकता विसकों कि तूने देखा है ॥ ४८॥ मेरी इस हो हो सकता विसकों कि तूने देखा है ॥ ४८॥ मेरी इस घोर रूप को देखकर चित्त में मय से

मीरङ्गमेदम् । व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे क्पमिदं प्रवश्य ॥ ४९ ॥

#### संजय खवाच-

इत्यर्जुनं पासुदेवस्तयोक्त्वा स्वकं ह्यं दर्शया मास भृयः। व्याधासयामात च भीतमेनं भृत्वा पुनः साम्यवपुर्महात्मा॥ ४०॥

## खजु<sup>°</sup>न उवाच—

ष्ट्येदं मानुर्व रूपं तव सौम्यं जनार्दन । इदानी-मस्मि संष्ट्राः संचेताः प्रकृति गतः ॥ ५१ ॥

ह्याकुल न हो मृह ( मृर्ख ) भी मत बन दर को त्यागकर प्रसन्न चित्त से उसी स्वरूप को फिर देख ।। ४६ ।। संजय बोला— इस तरह कहकर वासुदेव भगवान ने अर्जुन को अपना पहला चतुर्भुल स्वरूप दिखाया और फिर मतुष्य रूप से महारूमा कि हरे दुए अर्जुन को धैर्य धारण कराया। ४०। अर्जुन बोला— हे जताईन ! आपके इस सीन्य क्या मतुष्य शरीर को अव-खोकन करके मेरा मन अब ठिकाने आत्या है और में पूर्व की तरह सीवधान हूँ ॥ ४१ ॥ श्रीमगवान बोले—जिस स्वरूप को तैने देखा है उसका अवलोकन करना बहुत हो कठिन है मेरे इस स्वरूप को देखन के अर्थ देवता भी सदैव इच्छुक हैं।

## श्रीभगवानुवाच---

सुदुर्द्शिमिदं रूपं द्रष्टवानिस यनमा । देवा अप्यस्य स्वपस्य नित्यं दर्शनकांचियाः ॥ ५२ ॥ नाहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । शक्य एवंविधो द्रष्ट्ं द्रष्टवानिस मां यथा ॥ ५३ ॥ अक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधो-ऽर्जुन । ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ ५४॥ अत्क्रिन्मत्परस्यो मद्भक्तः संगवजितः । निर्वेरः सर्व-भृतेषु यः स मामेति पाष्टव ॥ ५५॥

इरि: ॐ तत्सदिति श्रीय्न्द्रगवद्गीतासुपनिपत्सु महाविधायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनस्वादे विश्व-ऋपदर्शनयोगो नामैकादशोऽभ्यायः ॥११॥

देख सकता है जैसा कि तुने देखा है ॥ ४३ ॥ हे ब्यर्जुन ! सिर्फ ब्यनम्य भक्ति के द्वारा ही मेरा ज्ञान, एवं मेरा दर्शन हो सकता है तथा हे परन्तप ! मेरे में तत्व रूप से प्रवेश करना भी योग्य है ॥ ४४ । हे पाएटव ! जो पुरुप इस प्रकार की खुद्ध खुद्धि से करता हुआ सब कर्मों को सुम्म परमेश्वर में व्यर्पण करता हुआ मत्परायण संग रहित सब से मित्र भाव से रहता है वर मेरा सक्त सुम्मों तय होता है । ४४ ॥

> श्रागरा निवासी घनश्याम गोस्त्रामी कृत स्यारहचें श्रद्याय की भाषा टीका समाप्त हुई ।

# द्वाद्शोऽध्यायः

श्रजु न एवाच--

एवं सततपुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्धुपासते । ये चाप्प-धरमव्यक्तं नेपां के योगविचमाः ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच-

मय्यावेरय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततंमा मताः॥ २॥ ये त्यक्तरमनि-देश्यमन्वकः पर्युपासते। सर्वत्रगमिन्तयं च क्रूटस्थम-चलं भुतम् ॥३॥ संनियम्येन्द्रियग्राभं सर्वत्र समयुद्धयः।

अर्जुन बोला—इस प्रकार हमेशा युक्त अर्थात (आपके स्वस्त म मन लगकर) योग युक्त रहते हुए भक्त पुरुप जो आपकी उपासना करते हैं और जो अन्तर अव्यक्त एवं नहा की उपासना करते हैं और जो अन्तर अव्यक्त एवं नहा की उपासना करते हैं इन दोनों में उत्तम ज्ञानवान कीन है ? ॥ १॥ श्रीभगवाम बोले—जो सुक (परमास्मा) में मन लगाकर निरम्बर युक्त वित्ता (स्व कं साथ प्रेम भाव से) होते हुए अत्यन्त अक्षा से मेरी उपासना (पूजा) करते हैं उनहो पुरुपों को में युक्त अर्थात वत्तम योगा भानता हूँ ॥ २॥ और अन्तिर्देश्य जो प्रत्यन्त में न जाना जा सके अव्यक्त (इन्द्रयों से परे) सर्वव्याप्त (सब अमह निवास करने वाले) अर्थात् (पर्वा के मुल में निवास करने वाले) अर्थात् (कमी भी चलायमान न होन वाले) ध्रुव (निरम्ब), नित्य, अत्तर एवं ब्रह्म की व्यासनाव सम्पूर्ण इन्द्रियों को निशह अर्थात् रोधकर सब जगह समान बुद्धि से जो मेरा

तं प्राप्तुत्रन्ति मामेव सर्वभूतिहते रताः ॥ ४ ॥ क्लेशौ-अधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम् । अव्यक्ता हि गति-र्द्रेश्वं देहचद्भिरवाप्यते ॥ रं॥ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपा-. सर्वे ॥६॥ वेपामहं सम्बद्धा मृत्युसंसार सागरात् । भवामि न चिरात्वार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥ मय्येव मन बाधत्स्य मयि बुद्धि निवेशय। निवसिष्यसि मध्येव श्रत कर्ष्यं न संशयः ॥ = ॥ श्रथ चित्तं समाघातुं न शकीपि ुमि दियरम् । अभ्यासयोगन ततो मामिन्छाप्तं धन-

यजन करते हैं और सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण में निमन्न रहते हुए मी मुमको प्राप्त होते हैं॥ ३।४॥ परन्तु मनुष्यों के चित्त अन्यक में लग रहने के कारण अधिक क्रोश का अनुमव करते हैं इस कारण देहाभिमानी पुरुषों को अञ्चल उपासना का राखा कष्ट साध्य है।। १।। इसलिए जो अपने कर्माण क्षमी का मुक्त परमारमा में संन्यास (स्वाम ) करते हुए मुक्तमें ही परायण होते हुए निरन्तर योग से मेरा ध्यान कर मुक्तकों ही स्मरण करते हैं॥ ६॥ हे अर्जुन ! मुक्त पर-मारमा ही में चित्त को लगाने बालों को में इस मृत्यु गुक संसार समुद्र से किसी प्रकार की भी देरी किये विना पार कर देता हूँ ॥ ७ ॥ इसलिए मुंक परमात्मा ही में मन लगाकर मेरे हीं स्वरूप में बुद्धि को स्थिर कर, इससे तू अवस्य ही मुक्त परमात्मा में निवास करेगा ॥ ८॥ इस वरह सुम्ह स्नात्मा भूपरमात्मा ) में श्रद्धी वरह चित्त को स्थिर न कर सके वो हे अर्जन ! अभ्यास द्वारा अर्थात बार बार यत करके सक

व्जय ।। ह ॥ अभ्यासेऽप्यसमर्थोसि मत्कर्मपरमो मव ।
मदर्थमिष कर्माण कुर्वन्सिद्धमवाप्स्यिस ॥ १० ॥ अर्थतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः । सर्वकर्मफलत्यागं
ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥ श्रेयो हि ज्ञानमम्यासाव्ज्ञानाद्वचानं विशिष्यते । क्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाव्ज्ञांतिरनंतरम् ॥१२॥ अद्येश सर्वभृतानां मैतः करुण एव
च । निर्ममो निग्हंकारः समदुःखसुखः चगी ॥ १३ ॥
संतुष्टः सत्ततं योगी यतात्मा व्हनिश्चयः । मय्यिवन

परमात्मा को प्राप्त कर केने की चेश कर ॥६॥ जो तू अभ्यास फरने में भी असमर्थ हो गया है तब मेरे आप करने के लिए शास्त्र द्वारा बतलाए हुए मार्ग, झान, ध्यान, पूजा, भजन और पाठ न्नादि मेरे ऋषींण करने से भी तु सिद्धि पा सबेगा ॥१०॥ श्रीर जी इन कमों के करने में भी तू असमर्थ है तब कमें योग ही का सहारा लेकर अर्थात् शनैः शनैः वित्त पृत्ति को रोक कर प्रसन्नता पूर्वक सब कमें के फलका त्याग कर।।११।।इसलिए कि श्रभ्यास से ज्ञान विशेष है श्रीर ज्ञान से ध्यान श्रधिक है श्रीर ध्यान से कर्म के फल का त्याग श्राथीत संकल्प रहित कामना उत्तम है क्योंकि त्याग से तत्काल शान्ति मिलती है ॥१२॥ जो पुरुप किसी से भी द्वेप (बेर ) भाव नहीं करता तथा सब मृत (जीव मात्र) से मित्र के समान व्यवहार फुपाल एवं सब में समान भाव रखता है ऋहं कार को त्याग कर सख, दःख में बरावर और समा शील है।। १३॥ हमेशा सन्तुष्ट निरन्तर योग कर्म करने वाला टढ विश्वास युक्त तथा जिस पुरुष ने अपने मन युद्धि को मुक्त परमात्मा में लगा रखा

मनोबुद्धियों मे मक्तः स मे थ्रियः ॥ १४ ॥ यस्मान्नो-द्विजते लोकोलोकामाद्विजते च यः।हर्षामर्थमयोद्धेगैर्वुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१४॥ अन्येचः श्चचिद् उदासीनो गतन्यथः। सर्वारम्मपरित्यागी यो मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥ यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांचति । श्चमाश्चमपरित्यागी मक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥ समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । शीतोष्ण-सुखदुःखेषु समः संगिववर्जितः ॥ १८ ॥ तुल्यनिंदा-

है वह मेरा समस्व ऋषांत कर्म योगी मक्त मुक्तको प्रिय है ॥१४॥ जिससे मनुष्यों को क्रीश नहीं होता न किसी मनुष्यों से कोश प्राप्त करता है इसी प्रकार हुएँ ( खुशो ) कोच ( गुस्सा ) भय ( हर ) से उद्देग ( चिन्ता ) स अलग है वही पुरुष मुक्तको प्यारा है।। १४।। मेरा भक्त वही सुमको प्रिय है जो अनपे इ (स्वावतम्बी) शुचि (पवित्र) दत्त (कुराल) है अर्थात् सम्पूर्ण कायों को आशस्य रहित हो करता है तथा कर्म के फल की इच्छा न करने वाला और किसी प्रकार के विषय जिसकी दिया नहीं सकते कामना युक्त उद्योग जिसने त्याग दिये हैं वह मुक्तको प्यास है।। १६॥ न तो आनन्द चाहता है न वैर फरता है, न चिन्ना करता है न इच्छुक है जिस पुरुष ने अपने कर्म के अच्छे एवं बुरे कहा त्याग दिए हैं साई मक परमात्मा का प्यारा हूँ ॥ १७ ॥ जिसको शत्रु तथा मित्र, मान (प्रतिष्ठा ) व अपमान (बेइडजत ) सर्दी-गर्मी, सुल एवं दुःख वरावर हैं जो किसा से भी किसी प्रकार की आसिक ( पीति ) नहीं रखता ॥ १८॥ जिसको निन्दा ( बुराई ) स्तुति ( प्रशंसा

स्तुतिमानी संतुष्टो येन केनचित् । अनिकेतः स्थिगमिन

भैक्तिमान्मे प्रियोनरः । १६॥ ये तु घम्पीमृतभिदं येथोकं पर्युपावते। श्रद्धाना मत्यरमामक्तास्तेऽनीव मे प्रियाः॥ २०॥

हरिः <sup>85</sup> तत्सिदित श्रीमद्भगवद्गीतास्पिनिपत्सु त्रद्यविद्यार्था योगसास्त्रे श्रीकृष्यार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽथ्यायः !। १२ ॥

होनों समान हैं मितभाषी (मननशिल) अर्थोन युथा नहीं पोलता जो कुछ मिले उसी में सन्दृष्ट रहता है कीर जिसका - चित्त चलायमान नहीं है जिसका कोई मी कर्म कामना युव - नहीं है वही भिक्तमान पुरुष मुक्तको व्यारा है।। रह जे कहे हुए अपून के समान धर्म का मुक्त परमात्मा में श्रद्धा युव होकर कावरण (बतीत्र) करते हैं वे भक्त मुक्तको अव्यन्त प्यारे हैं।। रु०।।

ा २०॥ श्रागरा निवासी घनस्याम गोस्त्रामी कृत गीता भारक्षे श्रम्याय की भाषा टीका समाप्त ।

#### त्रयोदशोऽध्यायः — १

थाजुँन उवाच—

प्रकृति पुरुषं चैव चेत्रचेत्रज्ञ मेव च। एतद्वेदितुः मिन्छामि ज्ञानं ज्ञेषं च केशव॥ यह चेपक है।

श्रर्जुन बोला—हे केशब ! प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रझ तथ सान श्रीर होय इनको जानना चाहता हैं।

## · श्रीभगवानुवाच—

इदं शरीरं कौन्तेय चेत्रमित्यिभिधीयते। एतद्यो वेचितं प्राहुः चेत्रझ इति तिहिदः॥ १॥ चेत्रझं चापि मां विद्धि सर्ववेत्रेषु भारत। चेत्रचेत्रझयोर्झानं यचज्ज्ञानं मतं मम ॥ २॥ तत्वेत्रं यच पाटक् च यद्विकारि यतस्य पत्। स च यो यत्प्रभावस्य तत्स्मासेन मे शृष्ण ॥३॥ शृष्टिभिर्भेदृधा गोतं छन्दोभिजिनिधैः पृयक्। प्रक्षस्त्रपदै- स्चैत हेतुसद्भिजिनिस्चितैः॥ ४॥ महाभृतान्यहङ्कारो इद्विरम्यक्मेत्रच च। इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेद्विरम

शीमगद्दान् वोले—हे काँतिय! इस शारीर को चेत्र कहते हैं और जो यह जानता है उसको तरदेवता लोग चेत्रज्ञ कहते हैं।। १॥ हं भारत! सम्पूर्ण चेनों में चेत्रज्ञ (चेत्र के जानने वाला) भी में ही हूँ ऐमा जान चेत्र तथा चेत्रज्ञ का जो अनु नह है वही मुक्त परमात्मा का ज्ञान समस्मा । १॥ चेत्र क्या पदार्थ है? किस तरह का है? इसी प्रकार चेत्रज्ञ जो का त्याम माना विकार हैं? उससे क्या-क्या होता है? इसी प्रकार चेत्रज्ञ जो कुछ भी है कीन है? उनको सहरद क्या है? वह में तुमको चेत्रज्ञ में मुनाता हूँ तू मुना। १॥ त्रज्ञ सम्बद्ध पर्वो ह्या पर कहा गया है जिनको अनेक प्रकार के छन्हों में बहुत प्रकार से अलग अलग बहुत में ऋप्यों ने युक्त-युक्त कहकर पूर्ण रूप में निरिचत कर दिया है॥ शा मतासूत (एव्यते, अपूर, तेज, तायु, आकार) १ अहंकार (में हूँ), बुढ़ि (विचार राक्ति), अव्यक्ष (कारण प्रकृति) दश इस्ट्रियाँ और १ मन तथा पाँव

गोचराः ॥ १ ॥ इच्छा द्वेपः सुखं दुःखं सङ्गतरचेतता धितः । पतत्वेत्रं समासेन सिवकारस्द्रहृतम् ॥ ६ ॥ समानित्वमदंभित्वमिद्दंसा चांतिरार्जवम् । आचार्योपाप्तनं शीचं स्थैर्थमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्य-मनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोपानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ असक्तिरनभिष्यंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समिचक्तत्विम्हानिष्टोपपत्तिषु ॥ ६ ॥ मिष चानन्य-

नम् ॥ ८ ॥ असक्तिरनिषर्वगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समिचक्तदाम्ष्टानिष्टोषपित्तु ॥ ६ ॥ सिय चानन्यः योगेन अक्तिरव्यमिकारियी । विविक्तदेशसेवित्वमरिवः क्तिसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थः इन्द्र्यों कं (शब्द, स्पर्श, स्प, रस, गन्ध), विषय ॥ ४॥ इच्छा, हेप, सुख, इस्स, संघात, चेत्वा एवं मन, बुद्धि, इन्द्र्यों स्थान, चेत्वा एवं मन, बुद्धि, इन्द्र्यों स्थान, चेत्वा एवं मन, बुद्धि, इन्द्र्यों

इन्ट्रियों के ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), विषय ॥ ४॥ इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, संघात, चेतना एवं मन, दुद्धि, इन्ट्रियों ऋषोत्त मार्ग चादि क व्यापारों द्वारा झान दोने वाली शरीर की चेतन व जीवित अवस्था धृति, घारण शक्ति ( भैर्य ) इन • ३१ तत्वा के समूह की सावकार चेत्र कहते हैं।। ६।। मान रहित, दम्भ (पासंह) रहित, समा (सहनता), सरलवा ( सीधापन ), शुरु खेवा, पवित्रवा, स्थिरता, दृद्ता, मनोनिमह ( मन का जीवना ) ॥ ७ ॥ इन्द्रियों के विषयों में वैशाय, श्रहकार ( यसड ) का त्याग जन्म, मृत्यु, युद्धावस्था, व्याधि (बीमारी) तथा दु:स्वों को निरन्तर अपने साथ रहते हु? (बीमारी) तथा हुन्या का एक्टर जानना ॥८॥ कत्तवय कम से क्टर करना, चालक क्टर से कामकि (में क्टर करना, चालक की प्राप्ति में चित्त को मर्यदा 🖣 ॥ इ.स. मुन्त्री मारमा में क्रानन्य रूप से दढ़ थे। क्री ( पकान्त · 1944

दर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्वोऽन्यथा ॥११॥
त्रेयं यत्तरप्रवस्त्यामि यज्ज्ञात्वाऽमृतमश्तुते । अनादिमत्परं त्रद्धा न सत्त्रभासदुच्यते ॥ १२ ॥ सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽज्ञिश्वरोग्गुस्तम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमाष्टत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ सर्वेन्द्रियगुष्णामासं सर्वेद्रियविवर्तितम् । असक्तः सर्वभृत्रैय निर्मुखंगुष्णमोक्तः च
॥१४॥ बहिरंतरच भूतानामचरं चरमेव च । स्चमत्वापद्यित्रैयं द्रस्यं चांतिके च तत् ॥ १४ ॥ अविभक्तं च

में रहना ॥१०॥ अप्यारम (आहम ) ज्ञान ही को निस्न जानमा तत्व ज्ञान के अभिन्नाय को देखते रहना इसका ही ज्ञान कहते हैं इससे मिल जो छुछ भी है वह सब ज्ञान है। ॥११ ॥ आगे छुंक्य को इस एवं माल प्राप्त जानने जायक है जिसके मालूम होन से "अमृत" एवं मोल प्राप्त होना है वह ( क्षेत्र ) सब से ज्ञानाहि और सम्पूर्णवा से परे का "ज्ञा" ही है उसको सम य असत् नहीं कहते हैं।।१॥। उस ज्ञेय (प्राप्ता) के सब हाथ, पैर, सर्वत्र अगेंकें, तिर तं व्या मुँह हैं। और सव आरे कान हैं, वही इस संतार वे व्याप्त हो रहा है। १३ ॥ उसमें सम्पूर्ण इन्द्रियों का ज्ञानास वर्तमान है परन्तु इन्द्रिय कोई नहीं है वह सब (जीवमात्र ) से प्रकल् रहता हुंजा भी सब का पालन करता रहता है वचा सब गुणों से निर्मुण होता हुजा भी गुणों का भोगने वाला है।।१४॥ सम्पूर्ण मूनों (प्रार्णामात्र ) के वाहर भीवर तथा चर (चलायसान) अचर (पर्तु परन्तु रिवर्ण वाहर मी गुणों का भोगने वाला है।।१४॥ सम्पूर्ण मूनों (पर्ति व्यन वाला) भी है अत्यन्त वार्षिक होने से नहीं जाना जाता है एवं दूर होने हुए भी पास ही है।।१४॥ वह अविमन्त

गोचराः ॥ १ ॥ इच्छा द्वेषः सुखं दुःश्वं सङ्गतरचेतना धृतिः । १ तत्त्वेत्रं समासेन सविकारसुदाहृतम् ॥ ६ ॥ अमानित्त्वमदंभित्वमहिंसा चांतिराजेवम् । श्राचार्योपासनं शांचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराज्याधिदुःखदोपानुदर्शनम् ॥ ८ ॥ असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समिचित्तत्विमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ हे ॥ मिय चानन्ययोगेन मिक्तरच्यिवचारियी । विविक्तदेशसेविस्वमरिव-विनासंसदि ॥ १० ॥ श्रष्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थन

इन्द्रियों के ( शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ), विषय ॥ ४॥ इच्छा, हेप, सुख, दुःख, संघात, चेतना एवं मन, युद्धि, इन्द्रियाँ अथोत् प्राण आदि क व्यापारों द्वारा ज्ञान होने वाली शरीर की चेतन व जीवित अवस्था धृति, धारस शक्ति (धेर्य) इन ३१ तत्वो के समूह को सावकार चेत्र कहते हैं॥ ६॥ मान रहित, दम्भ (पासंड) रहित, समा (सहनता), सर्वता ( सीघापन ), गुरु संवा, पवित्रता, स्थरता, दढ्ता, मनोनिमह (मन का जीतना)॥ ७॥ इन्द्रियों के विषयों में बेराग्य, आहंकार ( घमंड ) का त्याग जन्म, मृत्यु, गुद्धावस्था, क्याधि ( बीमारी ) तथा दुःखों का निरन्तर श्रपने साथ रहते हुए जानता ।। दाविय कम में त्रालस्य न करना, वालक, पुत्र, स्त्री, घर आदि में श्रासिक ( मोह ) न करना, अपने प्रांतकूत की प्राप्ति में चित्त को सर्वदा समान रखना॥ ६॥ सुभ पर मारमा में श्रनन्थ रूप से दृढ़ भक्ति विविक (एकान्त स्थान) में निवास करना सर्व साधारण के समृह से पृथक् निरुपाधि देश

दर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यद्वोऽन्यथा ॥११॥
त्रेयं यचतप्रवस्यामि यज्ज्ञात्वाऽम्यतमरनुते । अनादिः
मत्परं प्रद्वा न सत्त्रज्ञासदुच्यते ॥ १२ ॥ सर्वतः पाणिः
पादं तत्सर्वतोऽज्ञिशारोग्रुसम् । सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वः
माष्ट्रत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ सर्वेत्द्रियगुणाभासं सर्वेद्रियविवर्तितम् । असक्तः सर्वभृचैन निर्गुणगुणभोकतः च
॥१४॥ विद्रत्यस्य चातिके च तत् ॥ १४ ॥ अविमन्दतं च

में रहना ॥१०॥ अध्यातम (आतम) ज्ञान ही को नित्य जानना खुल ज्ञान के अभिनाय को देखते रहना इसको ही ज्ञान कहते हैं इससे भिन्न जो छुछ भी है वह सब अज्ञान है ॥ ११ ॥ आगे छुमको कहता हूँ जो ज्ञेय (आतमा) अर्थात जानने लायक है जिसके माल्य होन से "अग्रुत" एवं मोज प्राप्त होना है वह (ज्ञेय) सब से ज्ञानिक क्षेत्र सम्पूर्ण वा से परे का "ज्ञानि है है बसको सत्त च असत् नहीं कहते हैं ॥१२॥ उस ज्ञेय (आतमा) के सब हाथ, पैर, सर्वत्र आंखें, सिर तथा मुँह हैं । और सब ओर कान हैं, यही इस संसार में ज्याप्त हो रहा है ॥ १३ ॥ उसमें सम्पूर्ण इन्द्रियों का आत्रास वर्तमान है परन्तु इन्द्रिय कोई नहीं है वह सब (जीवमान) थे एकक् रहता हुया भी सब का पालन करता रहता है तथा सब गुणों से निर्मुण होता हुआ भी गुणों का भोगने वाला है ॥११॥ सम्पूर्ण भूवें (प्राणीमात्र) के वाहर भीतर तथा चर (चलावमान) अचर (नहीं चलन वाला) भी है अत्यन्त वार्सिक होने से नहीं जाना जाता है एवं दूर होते हुए भी पास ही है ॥१॥ वह अविभक्त

भ्तेषु विभक्तिमव च स्थितम्। भूतभर्तृ च तन्त्रेषं प्रासिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ ज्योतिषामिष तज्ज्योतिस्तमसः परमुज्यते । ज्ञानं ज्ञेषं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्टितम् ॥ १७ ॥ इति चेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेषं चीवतं समासतः । मङ्भक्त एतिह्रज्ञाय मद्मावायोषप्यते ॥१८॥ प्रकृति पुरुषं चैव चिद्रधनादी उभाविष् ।, विकार्यस्य पुणांरचैव विद्रि प्रकृतिसम्भवान् ॥ १६ ॥ कार्यकारण्यते हेतुः प्रकृतिरुज्यते । पुरुषः सुखदुःखानां भोक्टत्वे हेतुरुज्यते ॥ २० ॥ पुरुषः प्रकृतिस्थो हि सुंक्ते प्रकृति-

(जिसके न्सिने न हो सकें) होता हुआ भी सम्पूर्ण प्राणी मात्र में श्रनेक स्वरूप से बँट रहा है श्रीर जीव मात्र का पालन करता, प्रसने बाला तथा पैदा करने वाला उसको ही समन मना।। १६।। ज्योति अर्थात् प्रकाश व तेज वालों का तेज श्रज्ञान रूप अन्यकार से दूर को कहते हैं ज्ञान तथा होय से न्नास भोने वाला तथा वही सब (जीवमात्र) के हृदय में निवास करता है।। १७ ॥ इस तरह चेत्र, ज्ञान और ज्ञेय यह संसेप से कहे हैं जो मेरा भक्त इनको जानकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ प्रकृति (माया) और पुरुष इन देनों को ही श्वनादि जानना विकार तथा गुर्गों को प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ समक ॥ १६॥ कार्य अर्थात् देड के (मध्दादिक सात विकृति ) एवं (दश इन्द्रियाँ मन बुद्धि अव्कार बौर् चित्त यह चौदह ) इनके कर्तापन में प्रकृति को कारण कहते हैं तथा कर्तान होने पर भी सुख, दुःख को प्राप्त करने के लिए पुरुष ( त्रेत्रह ) कारण है ॥ २० ॥ इसलिए पुरुष प्रकृति में रहता

जान्गुणान् । कारणं गुणसंगोऽस्य सदमधोनिजन्ममु ॥ २१ ॥ उपद्रष्टानुमंता च मर्ता भोक्ता महेश्वरः । परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२ ॥ य एवं
मेति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । सर्वथा वर्तमानोऽपि
न स भूगोऽभिजायते ॥ २३ ॥ ध्यानेनात्मिन परयन्ति
केचिद्तत्मानमात्मना । अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन
चापरे ॥ २४ ॥ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते । तेऽपिचानित्तंन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५ ॥
यावत्संजायते किंचित्सत्वं स्थावरजंगमम् । चेत्रचेत्रज्ञ-

हुआ भी प्रकृति से पैदा होने वाले गुलों को प्राप्त करता है और उसके गुलों का यह सन्थन्य वा संयोग पुरुप के भली पुरी थोनियों में शारीर धारण का नारण है।। २०।। उपप्रदा (मन, बुद्धि विच, आहं कार, प्राप्त इन्द्रियों की आकृत्यों का परीसा करने वाले) अनुसोदन (अनुसति राय) करने वाले मता (श्वाम) भोका। (इन्द्रियों हारा तनिहयप को भोगने वाले) को इन शारीर में सहैश्वर परपुरुप नथा परमात्मा कहते हैं।। २२।। जो इस तरह पुरुप तथा गुल युक्त प्रकृति को जानगा है वह सब प्रकार से व्यवहार करता रहने पर मी किर संसार में जन्म धारण नहीं करता है। १३।। कई लोग प्यान से ही अपने शारीर में आता परमात्मा को देख लेते हैं इस संख्य (तत्व विचार) से तथा कोई कर्म योग से 1,3%। इस प्रकार किन पुरुपों को १३॥ वह साम प्रमान हों होता है वहीं से सुनहर ही परमेश्वर में मिक्त अदा में भजन करते हैं से पुरुप भी मृत्यु को जीत कर पार हो जाते हैं।। २१।। हे

१२४ श्रीमद्भगवद्गीवा

संयोगाचिडिद्धि भरतर्पम ॥ २६ ॥ समं सर्वेषु भृतेषु विष्ठांतं परमेश्वरम् । विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः परयति स पश्यति ॥२०॥ समं पश्यति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् । न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परांगतिम् ॥२०॥ प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । यः पश्यति तथाऽऽत्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ २६ ॥ यदा भृतपृथ-ग्मावमेकस्यमञ्जपश्यति । तत एव च विस्तारं ज्ञक्ष संप्रवि तदा ॥ ३० ॥ अनादित्यां अर्गुणस्वात्यरमात्मायमन

भरतक्षष्ठ ! भ्यान सं समक्ष स्थावर व जंगम कोई भी पदार्थ का पैदा होना चेत्र तथा चेत्रज्ञ का संयोग हा है॥ २६॥ सन्पूर्ण सांसारिक भूतों ( नाशवान् जीवों ) में सर्वदा समान भाव से बसने वाला तथा जीवों का नाश होने पर भी जिसका विनाश नहीं होता ऐस श्रावनाशी परमश्वर एवं आत्मा को जिसने अवलोकन कर लिया है वही देखता है अर्थात् सच्चा ज्ञानी है ।। २७ ॥ इंश्वर ( श्रात्मा ) को सब जगह समान भाव में स्थित जानकर वह मनुष्य अपने आत्माका नाश नहीं करता इस कारेख वह परमर्गात की प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ जिसकी यह ज्ञान हो गया कि सम्पूर्ण कर्म कवल अकृति से ही होते हैं तथा श्रात्मा श्रकतां एवं कुछ भी नहीं करता तय उसने सक्ये तत्स्र ( आतमा ) को पहचाना है । २६॥ जा सम्पूर्ण भूतो (प्राणियों) के अलग-अलग भाव का एक ही भाव में स्थित देखता है और एक ही भाव से अनन्त प्रकार जगत की भिन्नता एवं विस्तार को देखता हूँ तब ही ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होता है॥३०॥ हे कीन्तेय ! अपनादि तथा निर्मुण होता हुआ मो वह अध्यक्त व्ययः । शरारस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते॥३१॥
यथा सर्वगतं सोच्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो
देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ यथा प्रकाशयत्येकः
छत्त्तं लोकमिमं रविः । चेत्रं चेत्रा तथा छत्त्त्नं प्रकाशयति मारतः ॥ ३३ ॥ चेत्रचेत्रज्ञयोरेवमंतरं ज्ञानचन्नुपा ।
भ्रतम्बतिमोक्तं च ये विदुर्यान्ति मे परम् ॥ ३४ ॥

हरि: ॐ तस्सिद्दिति श्रीमङ्भगवद्गीतासूपनिपत्सु महाविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृत्यार्जुन संबादे सेत्र-स्त्रेत्रविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽच्यायः ॥१३॥

बात्मा-परमात्मा शरीर में रहता हुआ भी कुछ न करता और न बन्धन में पड़ता है।। ३१।। जिस तरह आहारा मय वरफ होता हुआ भी सुद्ध होने में किसी का भी लेप (दोप) नहीं शास करता बनी प्रकार शरीर में आत्मा को मय जगह रहते हुए भी कोई लेप (दोप) नहीं होता।। ३२।। हे भारत ! जिस तरह एक सूर्य सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता है तहत ( उसी तरह) ची ( खात्मा) सबरे को पुरुप इस प्रकार संसार ) को प्रकाशित करना है।। ३३।। जो पुरुप इस प्रकार के बीर को योग सुन्य ( मूल) प्रकृति के मोत्त को झान दृष्टि द्वारा देखते हैं, वे ही परमझ को प्रात करते हैं।। ३९।।

त्र्यागरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता . तेरहवें ऋध्याय की भाषा टीका समाप्त ।

# चतुर्दशोऽध्यायः

#### श्रीभगवानुवाच—

परं भूपः प्रवद्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् । यज्ञ्ञात्या सुनपः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥ इदं ज्ञानसुपाशित्य मम साधम्बीमागताः । सर्गेऽपि नोपः जायंते प्रलपे न व्यथनित च ॥ २ ॥ मम योनिर्महद्कृष्ण तिस्मन्तर्भे दधाम्यह्म् । संगवः सर्वभृतानां ततो भविति भारत ॥३॥ सर्वयोनिपु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । तासां ज्ञस्य महस्योनिरहं योजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ सर्वयं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । निवष्ननित् महा

श्रीभगवान बोले— शनन्तर इसके सम्पूर्ण ज्ञानों से विरोष ज्ञान कहता हूँ जिसको सालूम करके सब मुनिजन उत्तम सिद्धि मो प्राप्त हुए ॥ १॥ ज्ञान का सहारा प्राप्त करके मुक्तसे एक खरूर का लेकर मनुष्य जब महार की उत्पत्ति होती है जम भी नहीं पेदा होते तथा प्रजय में कभी दुःख नहीं पाते एवं ज्ञावागमन से प्रथक हो जाते हैं ॥ २॥ है मारत ! यह ज्ञद्ध अर्थात् यह प्रकृति मेरी ही ज्योनि हैं में उसकी गर्भ धारण कराता हूँ उसते के द्वारा सम्पूर्ण जीवमात्र पेदा होते हैं ॥ २॥ हे कीन्तेय ! प्रमु, पत्ती आदि सम्पूर्ण जीवमात्र पेदा होते हैं ॥ २॥ हे कीन्तेय ! प्रमु, पत्ती आदि सम्पूर्ण जीवमात्र पेदा होते हैं । २॥ हे कीन्तेय ! प्रमु, पत्ती आदि सम्पूर्ण जीवमात्र पेदा होते हैं । २० कि का कारण (जीव) महद्वमक्ष हे तथा में उन सन का धीज देने वाला पिता हूँ ॥ ४॥ हे महावाहु ! प्रकृति से ही व्यपत्र हुए तीनों गुण अर्थात् सत्य, रज ब्यौर तम प्रश्रर में प्रस्ते वाले शब्यय (जो कभी नाश न होने बाला) तिविकार

वाही देहे देहिनमन्यपम् ॥ ४ ॥ तत्र सन्त्वं निर्मलत्वात्यंकाराकमनामयम् । सुखसंगेन बष्नाति ज्ञानसंगेन
नानम ॥ ६ ॥ रजोरागात्मकं निद्धि तृष्णासंगसमुद्धवम् ।
तित्रवष्नाति कीन्त्रेय कर्म संगेन देहिनम् ॥ ७ ॥ तमस्त्वज्ञानजं निद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्रामस्तिश्ववष्नाति भारत ॥ ८ ॥ सन्त्वं सुखे संजयित रजः
कर्मीण भारत । ज्ञानमाष्ट्रत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत
॥ ६ ॥ रजस्तम्बानिभूय सन्त्यं भवति मारत । रजः
सन्त्वं तमरसँव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० । सर्वद्वारेषु

आत्मा को रारीर में बांव देते हैं ॥ ४॥ हे निष्पाप अर्जुत ! वीनों गुणों में स्वच्छता के कारण प्रकारा गुक्त दोष रहित सतीगुण, मुख तथा ज्ञान सहित जोवात्मा को योव लेता है ॥ ६॥ हे कोलेय ! रजागुण को प्रकृति रातात्मक समस्त इससे ही एएणा तथा संग को पैशहरा हो तो है वही देशपरि वीवात्मा को कभों के पत्थन में बांव देता है ॥ ६॥ हे भारत ! तभोगुण अज्ञात से पैदा होकर मोह (अम) में गर देता है वह प्राणी (जीवात्मा) को प्रमाद (अज्ञात) आलस्य, निद्रा से पोध लेता है ॥ ८॥ हे भारत ! तभोगुण अज्ञात से पदा हो कर प्रताद ! सत्वगुण (सतोगुण) मुख में वथा । रजोगुण कर्म में प्रशृति कराता है एवं तमोगुण आत को आच्छादत (हाँक) कर प्रवाद (मूढ़ता) अर्थात कर्म के विस्मरण में लगा देता है।। ६॥ हे भारत ! रजोगुण तथा तमोगुण शामावता हुमा करती गुण को आच्छादत करके ही सतोगुण का प्रवात कर करते हैं। इसी के अनु गर सतोगुण और तमोगुण को हराकर रजोगुण (राजसी प्रकृति) और

श्रीमद्भगवद्गीता

१२८

देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते । ज्ञानं यदा तदा विद्याहिपृद्धं सस्यिमित्युत ॥ ११ ॥ लोगः प्रष्ट्रचिरारंभः कर्मणामशमः स्पृद्धा । रजस्येतानि जायंते विष्ठद्धे मरतपेभ॥१२॥
खप्रकाशोऽप्रवृत्तिस्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि
जायन्ते विष्ठुद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥ यदा सस्ये प्रवृद्धे
तु प्रलयं याति देहभृत् । तदोत्तमिवदां लोकान् ध्रमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥ ग्जसि प्रलयं गस्या कर्मसंगिषु
जायते । तथा प्रलीनस्तमिस मृदयोनिषु जायते ॥ १४ ॥

सत्व तथा रजोगुण को दशकर तामसी प्रकृति होती है ॥१०॥ धरीर के सम्पूर्ण हारों (दरवाजों तथा इन्द्रियों) में प्रकाश स्वरूप निर्मेल ज्ञान प्रगट होता है तब जानना चाहिये सत्व ( सतोत्रुय ) की पृद्धि हुई है । ११॥ है भरत श्रेष्ठ ! जब लोभ, क्यों में निरम्तर बढ़ता है तब नित्य नवीन सन की करपना होना तथा कर्म में असन्तोष एवं इच्छाका बदना, यह रजी गुण की वृद्धि हुई ऐसा जावना ॥ १२ ॥ हे कुरुनन्दन ! तमी-गुरा की प्रधानता होने पर अधिरा ( क्रज्ञान ) किञ्चित्रसाप्र कर्स बरन की भी १ च्छान होना प्रमाद (कर्त्तव्य विस्तृति) मोह (अञ्चान) होना यह तमागुल अर्थात् तामसी प्रकृति के मच्या जानना ॥ १३ ॥ सत्वगुरा के यृद्धि काल में जीवात्मा शारीर को छोड़े तब उसको उत्तम तत्व जानने वाले निर्मल (स्वर्ग त्रादि) लोक प्राप्त होते हैं॥ १४॥ रजोगुरा की प्रधा जता में जो-जो जीवात्मा शरीर त्याग करे तो कमों की इच्छा माले मतुष्यों में जन्म धारण करता है चौर तमोशुण की पृदि ाले में शरीर नाश होने तो (मशु, पत्ती, प्रत, लेता) मृद् कर्मणःसुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् । रज्ञसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥ सत्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । प्रमादमोही तमसो भवतो-ऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥ ऊर्क्यं गच्छंति सत्वस्था मध्ये विच्छंति राजसाः । ज्ञधन्यगुण्यृतिस्था अधो गच्छंति तामसाः ॥ १८ ॥ नान्यं गुणेम्यः कर्तारं यदा द्रष्टानु-परयति । गुणेस्यक्ष परं वेचि मद्मायं सोऽधिगच्छति ॥ १६ ॥ गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्दभयान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैविंग्रुक्तोऽमृतमरनुते ॥ २० ॥ • योनियों में जन्म लेता है ॥१४॥ सुकृत श्रर्थात् सात्विक (पुरयं) कर्म का फल सारिवक, निर्मल सुख रूप है लेकिन राजस कर्म का फल दुःख श्रीर तामस कर्म का फल श्रहान (श्रंथकार) ही है।। १६।। सत्व से ज्ञान, रज से सिर्फ लोग आदि और वमोगुण से प्रमाद, मोह श्रीर अज्ञान होते हैं ॥ १७ ॥ सत्व-गुण प्रधान उपर के स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं रजोगुए। प्रधान लोग मध्य ( धीच ) में अर्थात् मतुष्य लोक में निरुष्ट गुण की पृत्ति वाले तामसी मतुष्य अधोगित एवं नीचे को जावे हैं ॥ १८ ॥ द्रष्टा पुरुष अर्थात् उदासीन वृत्ति को धारण करने वाला गुणों के अतिरिक्त कोई करने वाला नहीं है जन पसा जान लेता है तथा गुणों से परे तत्व जो श्रात्मा है उससे भित्र कोई नहीं है तथ वह सेरे स्वरूप में लय हो जाता है॥१६॥ शरीर को धारण कराने बाले युरुष देह की उत्पत्ति के कारण " वीन गुणा का अविक्रमण करके जन्म, मृत्यु और युटापे के दुःखों से जूटकर अत्तय सुख रूप मोत्त को प्राप्त होते हैं ॥२०॥ .

## अर्जु न उवाच —

कैर्लिंगैस्त्रीन्गुणानेतानवीतो भवति प्रभो । किमा-चारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानिवर्वते ॥ २१ ॥

## श्रीभगवानुवाच--

प्रकाशं च प्रवृत्ति च माहमेव च पांडव । न द्वेष्टि संप्रष्टतानि न निवृत्तानि कांचिति ॥२२॥ उदासीनवदा-सीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । गुणा वर्त्तन्त इत्येव योऽव-तिष्ठति नेंगते ॥ २३ ॥ समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टा-रमकाश्चनः । तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिंदात्मसंस्तुतिः

अर्जुन योला—हे प्रभो ! ऐसे कीन स लच्छ हैं जिनके द्वारा जान लिया जाय कि अवीन (वीनों गुगा से रहित) पुरुष श्रभात माया से परे है यह सुमको इतलाइये तथा वह इन वीनों (सत्व, रज, तम) गुर्णों से परे किस प्रकार होता है ? ॥२१॥ श्रीमगवान् बाले—हे पायद्य ! प्रकारा (सतीगुण) प्रशृति (रज्ञोगुरा) मोह (तमोगुरा) इनके कार्यवा फल मिलने पर जो इनको अलहदा करने की इच्छा नहीं करता पवं न मिलने पर मिलने की इच्छा भी नहीं करता है।।२२।। को पुरुष कर्म के फल शाप्त होने में उदासीन पृत्ति धारण करता है तथा वीनों (सत्त, रज, तम) गुण जिसको डिगा नहीं सकते इस प्रकार जान कर स्थिर रहता है क्योंकि तीनों गुण अपना स्वाभाविक कार्य करते हैं वह विकार को प्राप्त नहीं होता है।। २३॥ जिसको सुख, दुःख बरायर हैं स्वस्थ ( तन्दुक्त्त ) है एवं अपनी आत्मा में ही स्थिर है मिट्टी, पत्थर तथा सुवर्ण को बरावर जानता है इसी प्रकार प्रिय

॥ २४ ॥ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपचयोः । सर्वारम्भपरित्यामी गुणातीतः स उच्यते ॥ २४ ॥ मां च योऽच्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते । स गुणान्सम-तीत्येतान् त्रक्ष भूयाय कल्यते ॥ २६ ॥ त्रक्षणो हि प्रतिष्ठाह्ममृतस्याच्ययस्य च । शास्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकांतिकस्य च ॥ २७ ॥

,

हरि: ॐ तस्तदिति श्रीमद्भगबद्गीवासूपनिपस्तु नद्ध-विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृप्णार्जुनसंबादे गुणुत्रय-विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

्षच्छा ) अप्रिय (बुरा) निन्दा (बुराई) श्रीर स्तुति (भलाई) जो इनको समान मानता है तथा सर्वदा धैर्य (धीरक) धारण करता है ॥ २४ ॥ जिसको मान (इंब्जत ) अपमान (बेड्ब्जती) एवं भिन्न श्रीर शानु दोनों समान हैं (क्योंकि प्रकृति ही हारा सब होता हैं) जिसने सन्पूर्ण कामना रत्य कार्य त्याग दिए हैं उस पुरुप को ही गुणातीत कहते हैं ॥ २४ ॥ जो फेबल मुक्को ही अव्यक्षिचार अर्थामु अनन्य मान से मेरी (आत्मा की) ही अव्यक्षिचार अर्थामु अनन्य मान से मेरी (आत्मा की) ही अव्यक्षिचार अर्थामु अनन्य मान से मेरी (आत्मा की) ही अव्यक्षिचार अर्थामु अनन्य मान से से (आत्मा कि) ही अव्यक्षिचार अर्थामु परमात्म स्वरूप हो जाता है ॥ २६ ॥ इसलिए अर्थुत (अन्म रहित अधक कमी नारा न हो) स्वर्थ (अन्म रहित अधक कमी नारा न हो) विया सब्दय (व्यय रहित औष पटे बड़े नहीं जिसमें को देवे एकान्तिक (सर्व व्यापक) आत्मन्य जानन्य का सब से उत्तम स्वाने ही हूँ ॥ २७ ॥

त्रागरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता चौदहर्वे अध्याय की भाषा टीका समाप्त ।

# पञ्चदशोऽध्यायः

# श्रीभगवानुंबाच—

उर्ध्वमृत्तमघः शाखमश्वत्थं शाहुरव्ययम् । छंदांति

यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥ अधरचोष्यं , प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषयप्रवालाः । अधरच म्लान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ न रूपमस्येह तथोपलम्यते नांतो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा । अपवत्यमेनं सुविरूडमूलमसंगशस्त्रेन दृढेन छिन्या ॥३॥

श्रीभगवान् बोले-ऊपर को जड़ एवं नीचे की श्रोर सब शाला हैं पेसे अश्वत्थ (पीपल वृत्त ) अर्थात् (संसार वृत्त ) को अव्यय जिसका कभी नाश न हो और वेद के सम्पूर्ण मन्त्र उसके पत्ते हैं जिसने इसको माल्म कर लिया वही पुरुप सच्चा वेद का जानकार है॥ १॥ इस पीपल (संसार) पृत्त की शाखाएँ (सत्त, रज, तम) श्रादि गुणों से घढ़ कर नीचे ऊपर फैल रही हैं इनमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्य ऋादि विपयों के ऋंकुर शगट हो रहे हैं तथा उसकी जह मनुष्य लोक में नीचे बढ़ कर गहरी हो गई हैं॥ २॥ जो कि न तो इस (संसार) में (और जो पोछे कह थाये हैं) टस प्रकार का चसका स्वरूप नहीं मिलता तथा श्रन्त श्रीर ! व्यादि व्यपितु व्याघार (स्थिति ) स्थान का भी पता नहीं प्राप्त होता, इस ऋत्यन्त गहरी जड युक्त ऋरबस्य (ःपीपल ) के पृत् को असंग (अनासक) रूप हुदः ( मजबूतः) तलवार से चाट देना ॥ ३.॥ तदनन्तर अस जगह को प्राप्त कर लेना

ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति
भूयः। तमेव चार्यं पुरुपं अपद्ये यतः प्रद्यत्तः प्रस्तुता
पुरांगी।।।।।। निर्मानमोहा जितसंगदोपा व्यव्पात्मनित्या
विनिष्टत्तकामाः। इन्हैनिंग्रुक्ताः सुखदुःखसंद्येगेच्छत्यमृहाः
, पदमच्ययं तत्।। ५॥ न तद्धासयते स्यों न शशांको
न पावकः। यद्गत्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।।।६॥
ममैनांशो जोवलोके जीवभूतः सनातनः। मनःपद्यानीन्द्रियाग्य प्रकृतिस्थानि कपेति।।।।। शरीरं यद्वासोति
यचाप्युत्कामतीश्वरः। गृहीत्वैतानि संयाति वाद्युर्गन्था-

कि जहाँ से जाकर पुनः लीटना नहीं सथा यह विचार (संकल्प) करना कि पुरानी प्रमुत्ति जिसक द्वारा पैदा हुई है वसी खादि पुरुप की कोर में जावा हूँ। ४॥ किन पुरुपों ने मान और माद को स्थान दिया है, संग होप (आसिक ) को जीव लिया है और अध्यास्म (योग मार्ग) में हमेशा स्थित हैं तथा सकाम श्रीर निष्काम एवं सुख दुःख दोनों से एथक् हैं वे ही जाने जस अव्यय (जिसका कभी नाश न हो) स्थान को प्राप्त कर लेते हैं॥ ४॥ जिसको प्राप्त करके नहीं लीटवे वह मेरा दत्तम स्थान है उसको सुर्य, चन्द्रमा और अित में प्रकाशित नहीं करते हैं॥ १॥ जीव लोक (कर्म मृथि, संसार) में जीव स्थरप मेरा ही सनातन जंश प्रकृति (स्थान) में निरन्दर रहने वाली सन युक्त छह एवं सन और ४ सूद्रम इन्द्रियों को अपनी तरफ आकर्षण कर लेवा है (यही लिंग शरीर है)॥ ७॥ ईश्वर श्रीन जीव जन स्थूल शरीर को प्राप्त कर लेवा है वथा जन स्थूल शरीर को स्थान कर देता है

निवारायात् ॥ = ॥ श्रोत्रं चद्यः स्पर्शनं च रसनं घाए-मेव च । ऋधिष्ठाय मनश्चायं निपयानुपसेवते ॥ ६ ॥ उत्कामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुखान्वितम् । विमूरा नानुपरयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचन्नुपः ॥१०॥ यतन्तो योगि-नश्चैनं परयन्त्यातमन्यवस्थितम् । यतंतोऽप्यकृतात्मान् नैनं परयंत्यचेतसः ॥ ११ ॥ यदादित्यगतं तेजो लग-

द्भासयतेऽखिलम् । यचंद्रमसि यचात्रौ तत्तेजोविद्धि माम-

कम् ॥१२॥ गामानिस्य च भूतानि घारयाम्यहमोजसा । तब यह जीव (ईरवर) इन (सन तथा पाँच इन्द्रियों को ) चसी प्रकार साथ से जाता है जिस प्रकार पुष्प की सुगन्थि को हवा ले जाती है।। ।। कान, आँख, त्वचा, जीभ, नासिका

तथा मन में रह कर यह जीव ( ईरवर ) विषयों को भोगता है।। धा शरीर त्याग कर चले जाने (जीव) को एवं गुर्वो से युक्त रहने (उपभोग करने) वाले ( जीव ) को मूर्ख नहीं जान सकते हैं ॥१०॥ और इस प्रकार प्रयत्नशील योगीजन अपने रारीर में स्थित आत्मा को पहचानते हैं; लेकिन वह श्रद्ध (मूर्ख) मनुज्य जिनका आत्मा (बुद्धि) शुद्ध नहीं हे यतन . शील होने पर्भी उसको नहीं पहचान पात ॥११॥ सूर्य जिस तेज से सम्पूर्ण संसार को प्रकाशित करता है वह तथा चन्द्रमा श्रीर परिन में जो तेज है वह तेज मेरा ही है ऐसा जानो॥१२॥ इसी तरह पृथ्वी में प्रविष्ट होकर में ही सम्पूर्ण मृत (प्राणियों) को निज तेज (प्रकारा) से धारण करके रसात्मक सोम

(चन्द्रमा ) स्वरूप से सब औषधियों अर्थान् वनस्पतियों को

पुष्णामिचौपधीः सर्वाः सोमी भृत्वा स्मात्मकः ॥ १३ ॥ शहं वैरवानसे भृत्वा प्राण्यानं देहमाश्रिवः । प्राण्यानन् समायुक्तः पचाम्यत्रं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥ सर्वेस्य चाहं हृदि सन्निविधो मचः स्यृतिर्ज्ञानमपोहनं च । वेदेश्च सर्वे-रहमे वेद्यो वेद्योतक्रहेदविदेच चाहम् ॥ १५ ॥ द्वाविमा पुरुपौ लोके स्ररचाचर एव च । चरः सर्वाणि भृतानिकृत्रस्थोऽत्तर उच्यते ॥ १६ ॥ उचमः पुरुपस्तवन्यः परमात्मेत्युदाहृतः । यो लोकत्रयमाविस्य विभन्त्येच्यय ईरवरः ॥ १७ ॥ यसमात्त्वस्मतीतोऽहमत्वरादिय चोत्तमः ।

पोषण करता हूँ॥ १३॥ मैं आग्न वैश्वानर स्थहर होकर जीव पारियों के रातीर में रहता हूँ, माण और खपान करके चार मकार के (भद्य चौट्य, लेहा, पेय) अन्न को प्याता हूँ॥ १४॥ इसी तरह मैं सब के अन्तःकरण में रहता हुआ स्पृति (याद) ज्ञान (होशा) अपोहन एवं उनका नारा मेरे द्वारा हो होता है और सब वेशों के हारा जानने जानक में ही हूँ। एवं वेदान्त को रचने घाला तथा जानने याना भी में ही हूँ॥ १४॥ संसार में "च्चर" और "अच्चर" दो पुत्र हैं ॥ १४॥ संसार में "च्चर" और "अच्चर" दो पुत्र हैं सम्पूर्ण (नाश होने वाले) मृतों के पृत्र (कृट ) में निशम करने वाले (प्रकृति स्कष्ट जान पुरुष हत रोनों से प्रयक्ष करते हैं॥ १६॥ लेकिन यह उच्या पुरुष इत रोनों से प्रयक्ष हैं वही परमास्मा है वही अव्यय, ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सब का पोषण करता है॥ १०॥ मैं चरके पर और

श्रवोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुपोत्तमः ॥ १८-॥ यो मामेवसंमृदो जानाति पुरुपोत्तमम् । स सवविद्भजति मां सर्वमावेन भारत ॥ १६ ॥ इति गुद्धतमं शास्त्रमिद-म्रकं मपानघ । एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्पात्कृतकृत्पश्र भारत ॥ २० ॥

हरिः ॐ बस्सिदिति श्रीमद्भगबद्गीवासूपनिषस्यु ----विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे पुरुष जमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

ष्यस्य से भी उत्तम (पुरुष) हूँ लोक (सांसारिक व्यवहार) और बेद में भी सुक्तको ही पुरुषोत्तम कहते हैं ॥ १८॥ हे भारत! (श्रर्जुक) इस तरह जो पुरुष सुक्तको ही विना मोह के पुरुषोत्तम जानता है, वही पुरुष मुक्तको जानने वाला सब प्रकार से सुक्तको भजता है। हे निष्पाप भारत! यह प्रस्पन्त छिपा हुआ शाल मैंने तुक्तको बताया इसको जान कर सुद्धिन सार हुआ हुआ हो जाता है।।

स्त्रागरा निवासी घनऱ्याम गोस्वामी छत गीता पन्द्रहर्षे श्रध्याय की भाषा टीका समाप्त ।

# षोडशोऽध्यायः ः

## श्रोभगवानुवाच---

श्रभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगन्यवस्थितिः। दानं दमश्रं यज्ञरच स्वाध्यायस्तप श्राजीवम् ॥ १ ॥ श्रहिंसा सत्यम-क्रोधस्त्यागः शांतिरपैश्चनम् । दया भूतेष्वलोजुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ ॥ तेजः चमाप्टतिः शीचमद्रोहो नाति-

श्रीभगवान् बोले-श्रभय ( डर से रहित ) शुद्ध सात्विक रवभाव, अर्थात् अन्तःकरण को राग, द्वेषादि मिलनता से त्रलग रखना, ज्ञान-योग-व्यवस्थिति एवं बुद्धि को सब में समान ज्ञान युक्त समान भाव में रखना, दान ( सार्टवफ दान ) दम (इन्ट्रियों का दमन) यहा ( साहितक यहा करना ) स्वाध्यार्थ (विद्यापट्ना) तप (सात्विक भाव से मन वाणी द्वारां शिष्टाचार से फरना) आर्जन (सरलता)॥१॥ अहिसां (मन, वाणी एवं शरीर से किसी की कोई वकलीक न देना ) सत्य (सचका व्यवहार करना) श्रकोध (कोधका त्यार्ग . अर्थात् कभी कोध न करना) त्याग (सकाम कार्य न करना पर्व संकल्प युक्त कार्य काम को न करना) शान्ति (मन में धीरज रखना) श्रापेशून्य (किसी की चुगली व युराई न करना) दया (सब में प्रेम भाव रखना) लोम न करना। सब से मधुरवा व्यवहार करना, खोटे कर्मों में लाज वर्षात् लज्जा रखना, श्रवपलता बेकार बातों का त्याग ॥ २ ॥ तेज · ( प्रभाव शाली होना ), चमा दूसरे के अपराधों को भूल जाना, धृति (सात्विक धैर्य घारण करना) शीच (शरीर की पवित्र रखना) ऋद्रोह (किसी भी व्यक्ति विशेष से बैर न मानिता । मर्वात संपदं दैवीमिभजातस्य मारत ॥ ३ ॥ दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुध्यमेव च । श्रज्ञानं चामिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥ ४ ॥ दैवी संपद्वि-मोचाय निर्वधायासुरी मता । मा श्रुचः संपदं दैवीमिभ-जातोऽसि पांडव ॥ ५ ॥ द्वौ भृतसर्वे। चोकेऽस्मिन्दैव व्यासुर एव च । दैवो विस्तरशः प्रोक्त श्रासुरं पार्थ मे मृषु ॥ ६ ॥ प्रष्टांच च निष्टुचि च जना न विदुरासुराः।

करना) हे अजुन ! ये लक्षण देवी सम्पत्ति में पेदा होने वाले के होते हैं।। हैं।। हे पार्य ! दम्म (पार्खंड दिखाकर घोसा देना ) वर्ष ( श्रथीत् धन. मान, ताक्रत, जवानी, कुलीनता, ्पांडित्यता, पवित्रता आदि धर्मंड से दूसरों का तिरस्कार करना) श्रमिमान (अपने को बङ्ग्पन, श्रेष्ठता, उच्चपना, कुत्तीनता चादि से अहंकार करना युद्धिमानी का अहंका धन, ऋच्छी नौकरी, इंडेजन, धार्मिकता आदि का घमंड करना) कींथ (जो कोई अच्छी, युरी बात कही का उपहास करें) ष्ट्रसं नाराज होना ) पाहरूय (निस्टुर, कहोरता करना) अज्ञान (मूठ सच को समान जानना) यह लज्ज आसुरी सम्पत्ति में जन्म वाले के होते हैं ॥ ४॥ इन दोनों में देवी सम्पत्ति ( अन्त में ) मोत्त देने वार्ता और आसरी बंबन में गेरने वाली कही गई है (इसलिए हे अर्जुन! तू देवी सम्पत्ति में पैदाहुआ है अतएव शोक मत कर ॥ ४॥ इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हुआ। करते हैं—एक देवी स्वभाव वाले तथा दूसरे आसुरी (राज्ञसी) वृत्ति वाले इनमें दवी स्वभाव वालों का वर्णन विस्तार से पूर्व में कर दिया है अब श्रासुरी वृत्ति वालों का वृत्तान्त सुन ॥ ६॥ श्रासुरी (राज्ञसी,

न शौचं नापि चाचारे न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् । अपरस्परसंभृतं किमन्यत्कामहृतुकम् ॥ = ॥ एतां दृष्टिमन्वष्टस्य नष्टान्सानोऽन्यबुद्धसः । प्रमवत्युप्रकर्माणः चयाय जगतो-ऽहिताः ॥६॥ काममाभित्य दुष्पूरं दंभमानमदान्विताः। मोहाद्पृहीत्वाऽसद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽश्चवित्रताः ॥ १० ॥ चितामपरिमेयां च प्रलयांतामुपाभिताः। कामोपभोगपरमा

नास्तिकता ) स्वभाव के मनुष्य यह नहीं जानते कि प्रयुत्ति क्या और निवृत्ति क्या है अर्थात् वे लोग नहीं जानते कि इसको क्या करना है और क्या नहीं। उन लोगों में आचार, शुद्धता व सत्य नहीं रहता है ॥ ७ ॥ ब्यासुरी प्रकृति के मनुष्य कहा करते हैं कि सम्पूर्ण जगत ( संसार ) भूँ ठा और निरा-धार है परमेरवर से रहित है छी-पुरुष के संयोग द्वारा ही इसकी उत्पत्ति है इसके शिवाय दुनरा कारण ही क्या है। 🖽 इस तरह की दृष्टि को स्वीकार करके वे तुच्छ बुद्धि वाले नष्ट श्रात्मा दूमरों का श्राहित करने वाले श्राह्मानी संसार का नारा करने ही को उत्पन्न होते हैं॥ ६॥ कमी समाप्त न होने वाले विषय सम्यन्यो उपमोगों का आश्रय (सहारा) करके ( नास्तिक सोग) श्रज्ञान (मूडता) में दम्म (पासंड) मान (श्रहेंकार) तथा मद में मस्त होकर मोह के लिये मन मानी यातें रच कर अशुद्ध कार्य करने के लिये तच्यार रहते हैं॥ १०॥ इस 'प्रकार जब तक शरीर है सुख भोगने के साधन में असंख्य चिन्ताओं में असे रहने पर भी कामोपभोग में निश्चय हुवे

एताबदिति निश्चिताः ॥११॥ त्राशापाशशतैर्वद्धाः काम-क्रोध परायणाः । ईहंते काममोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२॥ इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोस्थम्। इदमस्तीदमिष मे मनिष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥ असी मया इतः श्रमुईनिष्ये चापरानिष । ईरवरोऽहमई भोगी सिद्धोहं यलवानसुखी ॥१४॥ आख्योऽभिजनवानहिमकी-Sन्योऽस्तिसदशो मया। यच्ये दास्यामि मोदिष्य इत्य-ज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥ अनेकचिचवित्रांता मोहजाल-समाष्ट्रताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुची हुए भी वन्हीं कामोपभोगों को अपना सर्वस्व मानते हैं॥११॥ विषय भोग की एक के बाद दूसरी इसी प्रकार सैकड़ों आशा रूप फांसियों में मजबूत बंधन से वंधे हुए काम, क्रोध (विषय-मोग) की इच्छा से (आसुरी लोग) ऋन्याय से यहुत दृष्य को संचित करने के लिये तृष्णा करते रहते हैं।। १२।। आज मैंने यह मनोरथ सिद्ध कर लिया तथा कल यह भी इच्छा के चतुकूत मिल जायगा यह धन मेरे पास है फिर वह भी मेरा ही हो जायगा। १३॥ इस राष्ट्र को मैंने गार दिया श्रीर इसी प्रकार श्रीरों को भी बार दूँगा में ईश्वर हूँ में ही संसार के सुखों को मोगने वाला सिद्ध बलवान् ऋौर सुखी हूँ ॥ १४ ॥

में बहुत बड़ा धनवान हूँ एवं कुलीन हूँ मेरे बराबर दूसरा कीन ? में यह करूँगा दान दूंगा आमोद-प्रमोद (नाटक, सिनमा) करूँगा इस तरह अज्ञान रूप कृप में फंसकर ॥१४॥ अनेक तरह की मन की कल्पनाओं से विषय भोग में आसक -( आसुरी प्रकृति के मनुष्य ) अपवित्र ( रौरव ) आदि नरक

॥१६॥ अ्वात्मसम्मानिताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।
यजन्ते नामयद्गैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७॥ अहंकारं
यलं द्र्षे कामं क्रीधं च संश्रिताः । मामात्मपरदेहेषु प्रदि-पन्तोऽभ्यस्यकाः ॥ १८॥ तानहं द्विपतः कूरान् संसा-रेषु नराधमान् । चिपाम्यवसंमश्रुमानासुरीव्वेव योनिषु ॥ १६॥ आसुरी योनिमापना मृद्या जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्येव केंतिय ततो यांत्यधमांगतिम् ॥ २०॥ विधियं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । कामः क्रोध-

में प्रवेश करते हैं ॥ १६ ॥ अपने वहरपन के भूँ ठे घमंड में, पिठ फर बात करने वाले, धन और इज्जत के नशे में पूर यह (आसुरी लोग) पासंड से शास्त्र की कही हुई पात को स्थापकर केवल नाम के बारते दिखाने को ही यह करते हैं ॥ १० ॥ अहंकार, बल, यमंड, काम ज्यीर कोय से भरे हुए दूसरों में दोप देखने बाले ज्याने ज्यार दूसरों के शारी में रहने वाले जो मेरा (परमेश्वर को) बैर करने वाले निवर ॥ १८ ॥ तथा खोटे कर्म करने वाले हेंपी, कूर तथा अधम ममुख्यों को मैं संसार की अधम योनियों (नरकों) में ही स्वंदा गरेता रहता हूँ ॥ १८ ॥ हे अर्जुन ! बार-यार आसुरी योनियों में ही रहते हुए ये अज्ञानी (मूर्ज) ममुख्य मुक्कों वान प्राप्त किये ही अपन में बहुत ही घोर अयोगित को वा पहुँवते हैं॥ २० ॥ काम, कोच तथा लोग ये ही जोन नरह ' छे (बुद्धि को नाश करके) नरक में जाने के रात्ते हैं ये ही इसार (आता का) नाश करते हैं भे ही इसार (आता का) नाश करते हैं भे इसार (आता का) नाश करते हैं भे ही

स्तथा लोगस्तस्मादेतस्त्रयं त्यजंत् ॥ २१ ॥ एतैविंगुक्तः कीतेय तमोद्वारेस्तिभिनरः । आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥ यः शास्तविधिमृत्युच्य वर्तते कामकारतः । न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य-व्यवस्थिता । ज्ञात्वा शास्तविधानोक्तं कर्मकर्तुमिहा-ईसि ॥ २४ ॥

हरि ॐ तस्सदिति श्रीमद्भगबद्गीता सूपनिपरसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीष्ठप्णार्जुन संवादे देवासुरसंपद्विभाग-योगो नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

को ही त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ हे कार्जुन ! इन तीन तमा द्वारों (काम, क्रोध, लोम) से प्रथक होकर मनुष्य (करवाए को ) व्यवहार करता है वही उत्तम गित को प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ जो पुरुप शाक्ष में कही हुई विधि ( रास्ते को ) त्याग कर मन मानी करता है उसको न वो तिद्धि मिलती है न सुख तथा गित भी उत्तम नहीं मिलती ॥ २३ ॥ इस कारण कीन कार्य करना चाहिये इसके लिये तुमको शाकों का प्रमाण मानना पड़ेगा तथा शास्त्रों में जो कुछ भी कहा है उसको समम कर उसके अनुकूल ही इस लोक में तुमको कर्म करना चाहिये ॥ २४ ॥

ञागरा निवासी घनश्याम गोस्वामी कृत गीता सोतहर्वे ऋषाय की भाषा टीका समाप्त ।

### सप्तदशोऽध्यायः ऋजु न जवाच—

ये शास्त्रविधिष्ठत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्त्रिताः । तेपां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

## श्री भगवानुवाच-

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वमावजा। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति वां श्र्यु ॥ २ ॥ सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । श्रद्धामयोऽयं । पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एय सः ॥ ३ ॥ यजंते सात्विका देवान्यचरवांसि राजसाः । श्रेतान्धृतगर्णांश्चान्ये यजंते

चर्जुन बोला—हे फुप्ण ! शास्त्र में कही हुई विधि को स्वाग कर श्रद्धा के साथ पूजन भनन करते हैं उनकी निष्ठा मन की स्थिति (सादिवकी, राजसी, तामसी) इनमें से कीनसी हैं ?॥ १॥ श्रीभगवान वोले—सम्पूर्ण श्राणी मात्र की श्रद्धा (निष्ठा) स्वभाव से ही तीन तरह की होती है पहली सादिवक, दूसरी राजस श्रीर तीसरी तामस श्राण उनका वर्णन सुन॥शा ह भारत ! सब की श्रद्धा श्रपने-श्रपने स्वभाव के श्रद्धार श्राण की श्रिस तरह की श्रद्धा रहती है वह वैसा हो ति स तरह की श्रद्धा रहती है वह वैसा हो वसे ता॥ श्री आं अनुष्य सादिवक ( सत्तेगुर्ण) हैं एवं जिन पुत्रणों का स्वभाव सत्वगुर्ण विशोप हैं वे सब देवताश्रों का राजम त्वगुर्ण विशोप है वे सब देवताश्रों का वान ( पूजन ) करते हैं राजस रजोगुर्ण युक्त मनुष्य यह तिया राज्यों की सेवा करते हैं तथा श्रीर जो इन होनों से

जनाः । दंगार्हकारसंयुक्ताः कामरागवलान्त्रिताः ॥ ४ ॥ कर्षयंतः शरीरस्थं भृतग्राममचेतसः। मां चैवांतःशरीरस्थं तान्बिद्धवासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥ स्त्राहारस्त्विप सर्वस्य त्रिनिधा भवति प्रियः। यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदिममं मृश्रु ॥ ७ ॥ श्रायुः सत्त्ववत्तारोग्य सुखत्रीतिविवर्घनाः । रस्याः स्निग्घाः ्स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥दा। कट्वम्ललययात्युष्णतीच्यरूचविदाहिन:। ब्राहारा राज-

इथक् तामस तमोगुण प्रधान पुरुष हैं वे प्रेत और भूतों की तेवा करते हैं ॥४॥ लेकिन जो पुरुष वस्म (पासंड) एवं ऋहंकार (घमंड) में तत्पर होकर काम और आसिक के भरोसे पर ।। इसी विधि को त्याग कर घोर तप करते हैं।। ।। इसी पकार जो पुरुष केवल निज शरीर के ही पंच महाभूतों को नहीं किन्तु शरीर में निवास करने वाले सुक (परमेश्वर) को ीं कष्ट देते हैं उन लोगों को ज्ञान शूल्य (अविवेकी) और प्राप्तुरी बुद्धि जानना ॥ ६ ॥ हैर एक मनुष्य की इच्छा का प्राहार भी तीन तरह का है एवं यही सब विचार यहा, तप त्रीर दान का है सो सुनो में इन सब का भेद बताता हूँ॥ ७॥ भायु (उम्र) सात्विक बृत्ति (सर्तागुए) बल (ताकत) प्रारोग्य ( तन्दुकस्वी ) सुख एवं प्रीति को बढ़ाने वाले रस युक्त चकने शरीर में प्रवेश करके 'बहुतं समय तक टहरने बाले था मन को प्रसन्न करने वाले आहार ( साच पदार्थ सा त्विकी क्यों को त्यारे होते हैं ॥ ८॥ कड़ ए ( चर परे ), खट्टे, खारे

ब्रह्मनत गरम, तीखे, रूखे, जलन पदा करने वाले एवं दुःख

सस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ६ ॥ यातयामं गतरसं प्ति पर्युपितं च यत् । उच्छिष्टम्पि चामेष्यं भोजनं तामसित्रयम् ॥ १० ॥ अफलाकांचिभिर्यक्षो विधिदृष्टोः य इन्पते । यप्टन्यमेवेति मनःसमाधाय स साचित्रकः ॥११॥ अभिसंधाय तु फलं दंगार्थमिषि चैत्र यत् । इन्यते भरतश्रेष्ठं तं यद्यं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥ विधिहीनम-सृष्टाम्नं मन्त्रहीनमदिच्यम् । अद्यावरहितं यद्यं तामसं परिचन्ते ॥ १३ ॥ देवद्विजगुरुपान्नप्त्रनं शौचमार्जवम् । व्रह्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ अनु-

शोक तथा रोग पैदा करने वाले भोजन राजमी प्रकृति वालों को प्यारे होते हैं ॥६॥ छुड़ समय पहले का वना हुआ भोजन पदार्थ ठएडा, गत रस (नीरस),दुर्गन्थयुक्त, वासी, जुड़ा एयं पविं: ज्ञता से रितृत भोजन ताममी मनुष्य को प्यारा होता है ।।१०॥ संकत्त सिद्धि अर्थात् फल की आशा को त्यागकर अपना कर्त्त व्यानित किए शालों को आशा के मुताबिक शान्त नित्त से जो ब्यादिक किए जाते हैं वह सात्विक (यहा) हैं ॥११॥ हे भरत श्रेष्ठ! (अर्जु ने) इस यहा को तू रजीगुख जान जिनमें किमी फल की आशा से अर्थात् कामना युक्त पाखरड के लिये एवं ऐत्पर्य (समलार) दिखाने को जो किया जाता है ॥१२॥ जो शासों में कही हुई विधि के प्रतिकृत, अनदान में रहित एवं विना मंत्र प्रीर विना दिल्ला के तथा श्रदा रितृत प्रव तामसी संज्ञा के होते हैं यही तामस यहा कहलाता है ॥१३॥ देवता, जाहल के होते हैं यही तामस यहा कहलाता है ॥१३॥ देवता, जाहल क्या विहान समुष्यों की पूजा पविज्ञता, साधारएजता, ग्रह्म-त्या विहान समुष्यों की पूजा पविज्ञता, साधारएजता, ग्रह्म-त्या, एवं अर्थहसा (किसी जीवमात्र को न सारता) इसकी

द्वेगकरं वाक्यं सत्यं त्रियहितं च यत् । स्वाच्यायाभ्यः सनं चैव वाङ्म्यं तप उच्यते ॥ १५ ॥ मनः प्रसादः सौम्यत्वं भौनमात्मविनिग्रहः । भावसंश्चिद्धिरित्येतचपो मानसग्रुच्यते ॥१६॥ श्रद्ध्या परया तप्त तपस्तत् त्रिविधं नरेः । श्रफलाशांचिमिर्यु वतः सात्विकं परिचचते ॥१७॥ सरकारमानपूजार्यं तपो दंभेन चैव यत् । क्रियते तदिह श्रोक्तं राजसं चलमञ्जवम् ॥१८॥ मृदग्राहेणात्मनो

यरशिख्या कियते तपः । परस्योतसादनार्थे वा तत्ताम-सम्रुदाहृतम् ॥ १६ ॥ दातव्यमिति यदानं दीयसेऽनुप-शरीर अर्थात् कामिक तप कहते हैं ॥१४॥ मनको चंचल न करने

पाला सत्य, प्रिय, एवं कल्याएकारी वार्तालाप को ऐसे ही स्याध्याय अर्थात अपने कर्म को निरंतर करते रहना इसकी वाचिक (याङ्गमय) तप कहते हैं ॥१४॥ अपने मन को प्रसन्न रहना,साँग्यता (सीघापना)एवं मानता एवं मुनिजनो की सी धृति अर्थात् विरोप न वोलना हर एक जन को वशीभूत और पवित्र भावना रखना इसी को सानस तप कहते हैं ॥१६॥ इन तीनों

भावना रखना इसा का मानस तथ कहते हैं ॥१६॥ इन तीनों प्रकार के तथों को जो मनुष्य फल की इच्छा नकरता हुआ अच्छी तरह अद्धा से योग युक्त जुद्धि से करे तो सब सात्यिक कहाते. हैं ॥१०॥ तथ अपनी प्रतिष्टा (सत्कार) मान (इजत) अथवा पूजा के निमित्त वा पायरण्ड से किया जाता है वह चंचल तथा अधियर तथ शास्त्रों में राजस कहाता है वह चंचल तथा अधियर तथ शास्त्रों में राजस कहाता है वह चंचल तथा अधियर तथ शास्त्रों में राजस कहाता है ॥१०॥ पर (पर्यूक्त)

श्राध्यर तप शास्त्रा म राजस कहाता है वह चंचल तथा-श्रिधर तप शास्त्रों मे राजस कहाता है ॥१न॥ मृह (मूर्स्ता) श्रामह (हुद्दामद) ते ऋदने आप तकलीफ उठाकर एवं (जारण-श्रादि कमों के द्वारा) एवं मारण दूसरों को सताने के निमत्त से कारिये । देशे काले च अपात्रे च तहानं सारिवकं स्मृतम् ॥ २० ॥ यत्तु प्रत्युपकाराथं फलप्रहिरय वा पुनः । दीयते च परिक्षिप्रंतदानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥ अदिशकालं यदानमपात्रेम्यरच दीयते । असत्कृतभवज्ञातं तत्तामसप्रदाहतम् ॥२२॥ ॐ तत्सिदिति निर्देशां प्रस्यानिविधाः स्मृतम् ॥ इसे विद्याः स्मृतम् ॥ इसे विद्याः प्रस्ति । ज्ञास्यान्तिविधाः स्मृतः । ज्ञास्यास्तेन वदारच यज्ञारच विद्याः पुरा ॥२३॥ तस्मादामिन्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः । प्रवन्त विधानाकाः सत्ततं व्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

जोतप किया जाता ह उसको तामस कहते हैं॥१६॥ सात्यिक दान उसको कहत है जा कत्तेच्य बुद्धि साक्या जाता है अथात देश काल एवं पात्र का विचार करक किया जाता है तथा जो अपने इत्य स्वयुक्तार (वृह्ता) न करन वाल का दिया जाता है॥२०॥ लिकेन किय हुए उपकार के थहले में या किसी प्रकार के फल की आशा में एवं अस्यन्त कठिनाइ से जो दान किया जाता है यह राजस ह ॥२१॥ और तामस दान वह कहलाता है जो अजुनित स्थान में अयोग्य काल में तथा अपात्र मतुष्य को सत्कार राहेत अथा अवहेतना युक्त जो दान किया जाता है ॥१२॥ ॐ तत् सत्त यह तीन तरह स ही ब्रह्म का निर्देश सास्त्र मं कहा गया है इसा के द्वारा पूर्वकाल में ब्राह्मणो वेदों और यहाँ की व्यवस्था-कर्री गई है॥२३॥ इस कारण (तस्मात्) एवं जगत् का प्रारम्म हर्सा संकल्प स हुआ है अथात ब्रह्मलादी (ब्रिट्सन्) पुरुगों के सम्पूर्ण यहा, दान, तप एवं अन्य सव शास्त्रोक्त कर्म उदाराए के

१ क्ष टि०—पात्रं वेदमयकिचित्वित्वात्रं तपौमयम् । पात्रत्यामुत्तमं पात्रं शृद्धाक्षं यस्यनोद्दे ॥

#### श्रीमद्भगवद् गीता

तदित्यनिमसंधाय फलं यञ्चतपः क्रियाः । दानिक्रयारच विविधाः क्रियन्ते मोचकांचिमिः ॥ २५ ॥ सद्भावे साधु-मावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मिण् तथा सच्छन्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥ यञ्चे तपित दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । कर्म चैव तद्धीयं सदित्येवा-मिधीयते ॥ २७ ॥ अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थन च तत्प्रेत्य नो इह ॥ १८॥।

हरि: <sup>८%</sup> तत्सिदिति श्रीमद्भगबद्गीतास्पनिषरसु नहा-विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंबादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सनद्शोऽध्यायः ॥१७॥

साथ होते हैं ॥२४॥ तत् शब्द को ज्यारण करते हुए फल की हच्छा न स्वकर मोनार्थी (मोत को चाहने वाले) मनुष्य यम, हान, तप, ध्यादि बहुत तरह की साधना करते रहते हैं ॥२४॥ सह माय (श्रेष्ठ भाव ) एवं भलाई में सत् शब्द का व्यवहार होता है इसलिए हे पार्थ ! (ध्यजुंन) इसी प्रकार उत्तम कर्मों के लिए भी सत् शब्द का प्रयोग होता है ॥२६॥ यज्ञ, तप, तथा हान में स्थिर भावना रखने को भी सत् कहते हैं एवं इन यह आदिकों के निमित्त भी जो कर्म करना है उसका नाम भी सत् है ॥२५॥ श्रद्धाहीन होकर को हवन करता है, दान देता है, तप करता है, ख्या अन्य कोई कर्म करता है वह मय असत है अर्थात वह श्रसत् कहाता है 'हे खर्जुन वह कर्म करते पर परलोक श्रीर इस लोक में भी हितकारी नहीं होता ॥२=॥

इति त्रागरा निवासी घनस्याम गोस्वामी कृत गीता श्रथ्याय सत्रहवें की भाषा टीका समाम ॥

# **ऋष्टादशोऽध्यायः**

## श्रजु न उवाच--

संन्यासस्य महावाही तत्त्वमिच्छामि वैदितुम् । स्यागस्य च ह्पीकेरा पृथक्केशिनिपूदन ॥ १ ॥

### श्री मगवानुवाच—

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कत्रयो विदुः । सर्वकर्मफलस्यागं प्राहुस्त्यागं विचचणाः ॥ २ ॥ त्याज्यं । दोपबदित्यंकं कम प्राहुर्मनीपिणाः । यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ निरचयं शृक्षु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुपन्याग्र त्रिविधः संप्रकी-

श्रजुं न योला—हे महावाहु (लम्बी भुजा वाले ) ह्यिफेश (इन्द्रियों के स्वामी )! केशिनिमृद्ग (हे केशि राज्यस को मारने वाले)! श्रव में संन्यास श्रांर त्यागकातत्व श्रलग-श्रलग जानना पाहता हूँ ॥ १ ॥ श्री मगवान वोले—ज्ञानी जन कहते हैं कि तितने भी कार्य कर्म (संकल्युक्त) हैं उन सब के फल की इच्छा को छोड़ना ही संन्यास है व्योकि सम्पूर्ण कर्मों के कहे दियार ही को पण्डित लोग भी त्याग कहते हूँ ॥ २ ॥ कोई विचार-सील पुरुप कहते हूँ कि कर्म दोपयुक्त हैं उसका हमेशा त्याग करान चिता है श्रीर अन्य ऐसा कहते हूँ कि यहा, दान, श्रीर तप, श्रीर कर्म इनका त्याग कभी न करना ॥ ३ ॥ इस कारख हैं भरतश्रेष्ट ! संन्यास (स्वाग) के लिये मेंने जो निश्चय किया है उसको सुन--हे पुरुषों में उत्तम ! यह त्याग तीन प्रकार का र्तितः ॥ ४ ॥ यज्ञदानतपः कर्मन त्याज्यं कार्यमेव तद्। यज्ञो दानं तपरचैव पात्रनानि मनीपियाम् ॥ ४ ॥

एतान्यपि तु कर्मीण संगंत्यक्त्वा फलानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निरिचतं मतमुत्तमम् ॥६॥ नियतस्य तु संन्यासः कर्मखो नोपपद्यते । मोहात्तस्य

परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ दःखमिरपेर यत्कर्म कायक्लेशशयात्त्वजैत्। स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं समेत् ॥ = ॥ कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । संगं स्यक्त्वा फर्खं चैव स त्यागः

सारियको मतः ॥ ६ ॥ न द्वेष्टचकुशलं कर्म कुशले नातु-है ॥॥ यह, तप, दान, और कर्म का त्याग न करना इनको तो श्रवश्य ही फरना। यहा, दान, तप, यह सब विवेकी मनुष्यों को

पयित्रकारक तथा चित्त की शुद्धि का हेतु है।। ४।। इसलिये इन यह दान व्यादि कर्मों को इच्छा रहित होकर इनके फल की इच्छा न रखते हुए दूसरे निष्काम कर्मों के बराबर करते रहना हे पार्थ ! यह ही मेरा उत्तम सिद्धान्त है ॥६॥ जो कर्म अपने धर्म के लिए स्थिर कर दिये हैं उनका त्याग करना उचित नहीं है मोह से इनका त्याम करना तामस कहाता है।। ७॥ शरीर को तक लीम होने के भय से जो कर्म छोड़ दिया जाता है तो उसकी

राजम कहते हैं, उस त्याग कर्म का फल उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है।। द।। हे अर्जुन! अपने ही धर्म के अनुसार नियत कर्म एवं श्रापना कर्तव्य समम्र कर तथा उस कर्म के फल मिलने की प्राशा को त्यागकर जो कर्म किया जाता है उसकी

सात्विक त्याग कहते हैं॥ ६॥ जो वदिमान फुरूप संशय को

पज्जते । त्यागी सन्वसमाविष्टो मेषावी खिलसरायः॥१०॥ न हि देहमृता शक्यं त्यक्तुं कर्माययशेषतः । यक्तु कर्म-फलत्यागी स त्यागीत्यमिषीयते ॥ ११ ॥ ऋतिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित् ॥ १२ ॥ पंचैतानि महावाहो कारणानि निवोध मे । सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥ श्रविष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथिनिवधम् । विविधारच पृथक्षेयष्टा दैवं चैवात्र पंच-

त्यागकर सतोगुणशील त्यागी व्यक्ति नवमें रलोक में कथित सारिवक त्याग करने वाला पुरुष की अकुराल (अकुलाकर)अर्थान् दोपयुक्त एवं युराई सहित माने हुए कर्म को नहीं त्यागता वह त्यागी व्यर्थात् संन्यासी है ॥ १० ॥ जो देह घारी पुरुप हैं उससे कमों का एक दम त्याग होना श्रसम्भव है इसलिए जिस व्यक्ति ने कर्मको न छोड़कर सिर्फ उसके फलों को ही त्याग दिया है यही सचा त्यागी एवं सन्यासी है ॥ ११ ॥ मृत्यु के बाद श्रत्यागी रुयक्ति एवं कर्म के फल की आशा की नहीं छोड़ने वाले की तीन तरह के फल प्राप्त हुन्या करते हैं अनिष्ट, इष्ट तथा ( दोनों को मिलाकर) मिश्र लेकिन संन्यासी जिसने कर्म के फल की भाशा छोड़ दी है ऐमे संन्यासी को यह फल नहीं प्राप्त होते और न थाया देते हैं ॥ १२ ॥ हे महावाह़ ! सब प्रकार के कर्मों की प्राप्ति के अर्थ मांख्य सिद्धान्त वालों ने पाँच प्रकार के रास्ते वताये हैं उनको में तुम्पते कहता हूँ सुन ॥ १३ ॥ ऋषिष्ठान (स्थान विशेष) और कर्ता (कर्म करने वाला) प्रथक्ष्प्रथक कारण अर्थात साधन एवं कर्ता की अनेक तरह की अलग-अलग सम् ॥ १४ ॥ शारीरवाङ् मनोमियीरकर्म प्रारमित नरः ।
न्यारणं वा विपरीतं वा पंचैतं तस्य हेतवः ॥ १४ ॥
तत्रैवं सति कर्तारमात्मनं केवलं त यः । पश्यत्यकृतबुद्धित्वाच्य स पश्यांत दुर्मीतः ॥ १६ ॥ यस्य नाहंकृतो
भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । हत्वापि स इमाँ ब्रोकान्न
हाँति न निवद्ध्यते ॥ १७ ॥ ज्ञानं क्रियं परिज्ञाता त्रिवधा
कर्मचोदना । करणं हे कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः
॥ १८ ॥ ज्ञानं कर्म च कर्ताच व व्रध्य गुण भेदतः ।

चेष्ठार्षे तथा उनके ज्यापार और पाँचवाँ कारसा देव है ॥ १४॥ शरीर, वाणी, एवं मन के बारा जो-जो कर्म करता है वह न्याय होगा अन्याय उसके पहले। कहे हुए पाँच कारण है।। १४॥ यथार्थ में इस प्रकार स्थितिः होने पर भी संस्कृत ( शुद्ध ) बुद्धि न होने पर यह जाने कि में स्वयं ही ( अकेला ही ) कर्ता हूँ तब जानना चाहिए कि वह कुमुद्धि कुछ भी नहीं जानता है॥ १६॥ जिस व्यक्ति को यह विचार ही नहीं है कि मैं "कता" हूँ एवं जिस न्यक्ति की बुद्धि ऋतिम है बह यदि इन मनुष्यों को मार भी दे तो जानना चाहिए कि उसने न तो किसी की मारा है और न कर्म ही उसको (बन्धन में गेरता है।। १७॥ चान, क्रेय, तथा झाता इन मेदों से कर्मचोदना तीन प्रकार का है और इसी तरह करण, कर्म तथा कर्चा इन भेदों से कर्म भा ६ जार १०० पार्थ संप्रह भी तीन प्रकार का है ॥१⊏॥ कर्म चोदना और कर्म संप्रह यह पारिभाषिक शब्द हैं गुए संख्यानशास्त्र अर्थात् कपिलदेव ऋपि भोक्त सांख्य शास्त्र में लिखा है ज्ञान, कमें, तथा कर्ता यह प्रत्येक 📝 (सत्य, रज, तथा तम) भूत भेदों द्वारा तीन भांति के है उन

प्रोच्यते गुण्संख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १६ ॥ सर्वभृतेषु येनैकं भावमव्ययमीचते । त्र्यविभक्तं विभक्ते पु तज्ज्ञानं विद्धि सान्त्रिकम् ॥ २० ॥ पृथवस्त्वेन तु यज्ज्ञानं विद्धि सान्त्रिकम् ॥ २० ॥ पृथवस्त्वेन तु यज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥ यचु कृत्स्त्वदेकिस्मन्कार्ये सक्तमहैतुकम् । व्यतस्त्राध्येवद्वय्यं च तत्तामसम्बद्धाद्वत् ॥ २२ ॥ नियतं संगरिहतमरागद्वेवतः कृतम् । व्यक्तव्रभिष्तुना कर्म यत्तरतात्विकष्टुच्यते ॥ २३ ॥ यचु कामेप्सुना कर्म यत्तरतात्विकष्टुच्यते ॥ २३ ॥ यचु कामेप्सुना कर्म साहंकारेख वा पुनः । क्रियते यहुन

ययावत भेदों को तुभे समकाता हूँ सुना। १६। जिस ज्ञान के द्वारा माल्म हा जाता है कि विभक्त एवं खला खलग सन्पूर्ण जीव-धारियों में एक ही खविभक्त एवं खला खलग सन्पूर्ण जीव-धारियों में एक ही खविभक्त एवं खला खलग सन्पूर्ण जीव-धारियों में एक ही खविभक्त वा अन्यय भाव तत्व हैं उसी को सारियं कान समकता। १२०। जिस ज्ञान के द्वारा अला होने का द्वाना प्राप्त होता है किन्तु सम्पूर्ण प्रायोमात्र में एथक-पृथक्त भाव हैं जिस प्रकार कि राजस ज्ञान को हो जानी। १२१। लेकिन जो विना मतलव के तथा तत्वार्थ को विना जाने पहचाने एक ही वात में ऐसा जानकर खासक रहता है कि जो कुछ यही सब है वही खल्पज्ञता तामस कहलाता है। १२९। जो मतुष्य किए हुए कर्म के फल की इच्छा नहीं करता है और मन में किसी से न तो प्रेम करता है नदि ही करता है तथा जो नियत कर्म (खपने धर्म के खनुसार) किसी व्यक्ति विशेष से खासकि रहित होकर जो कर्म करता है उस कर्म को साविवक कहते हैं। १२३। लेकिन सकाम खर्यात् कर्म के फल की खारार रखने वाला एवं खहंकार में थानुक पुरुप जो वड़ी महिनत से

लायामं तद्राजसमुदाहतम् ॥ २४ ॥ श्रजुर्वधं चयं हिंसाभनवेच्य च पीहपम् । मोहादारम्यते कर्म यचनामसमुच्यते ॥ २५ ॥ मुक्तसंगीऽनहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः।
सिद्धधिसद्वयो निविकागःकर्ता सान्त्रिकउच्यते ॥ २६ ॥
नागी कर्मफल प्रेप्सुर्लच्छो हिंसात्मकोऽश्रुचिः । हपंशोकान्यतः कर्चा राजसः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ श्रयुक्तः
प्राक्ततः स्वच्यः शर्दो नैष्कृतिकोऽलसः । विपादी दीर्यस्वत्री च कर्चा तामस उच्यते ॥ २८ ॥ बुद्धे मेंदं धृतेश्वव
पुणतिस्विधिषं शृष्णु । श्रोच्यमानमश्रेषेण पृथवस्त्वेन धनकर्म करता है जसको राजस कर्न्ते हैं ॥ २४ ॥ स्वर्णकर्मा

कर्म करता है उसको राजस कहते हैं॥ २४॥ अय तामस कर्म उसे कहते हैं कि जो मोह (मूर्खता) से बंधन पवं परिएाम, चय, हिंसा, तथा सामर्थ्य का विचार न करते हुए जो किया जाता है ॥२४॥ खासकि रहित, श्रहंकार से भरी हुई वार्ते नहीं करने भाला श्रर्थात् 'में' तथा मेरा" नहीं कहता धैर्य श्रीर उत्साह से कर्म को निरन्तर करने वाला कार्य की निद्धि हो वा न हो ऐसा पुरुष सात्विक कहाता है।। २६॥ रागी (विषयासक्त) धर्थात् सम्पूर्ण कर्मों के फल को चाहने वाला लोगी कार्य सिद्धि होने पर प्रसन्न कार्य असिद्ध होने पर अप्रसन्न हिंसात्मक (तकलीक) देने वाला) मलीन स्वभाव वाला पुरुष राजस कहाता है ॥२०॥ श्रयुक्त श्रर्थात् काम में मन नहीं लगाने वाला चञ्चल बुद्धियुक्त असभ्य (अकड़ कर चलने वाला, मूर्ख एवं घोखा देने वाला, दूसरे पुरुषों को नुकसान देने वाला, ) श्रालसी, व्याकुल चित्त (हमेशा श्रप्रमन्न रहने वाला) दीर्घ सूत्री (हर काम में वृथा 🔻 देरी करने बाला पुरुष तामस कहाता है ॥२८॥ हे धनञ्जय !

द्धय ॥२६ ॥ प्रवृत्ति च निवृति च कार्याकार्ये भयाभये । वंधं मोत्तं च या वेत्ति वृद्धिः मा पार्थं सारित्रको ॥३०॥ यथा घर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च । व्ययधावत्य- जानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१ ॥ व्यध्मं धर्म- मिति या मन्यते नमसा चृता । सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ ३२ ॥ पृत्या यथा धारयते मनः प्रार्णेद्रियकियाः । योगेनाच्यभित्रारित्या पृतिः सा पार्थं सात्विकी ॥ ३३ ॥ यथा तु धर्मकामार्थान् पृत्या घारयतेऽर्जुन । प्रसंगेन फलांकांची घृतिः सा पार्थं सार्यतेऽर्जुन । प्रसंगेन फलांकांची घृतिः सा पार्थं

युद्धि एवं धृति के भी गुर्सों के अनुसार तीन प्रकार के जुरे-जुरे संपूर्ण भेद तुक्त से कहता हूँ उनको तु सुन ॥२६॥ हे पार्थ ! जो वुद्धि प्रवृत्ति (कोई कर्म करने) तथा निवृत्ति ( अर्थात नहीं करने) को जानती है स्रोर कीन कार्य करना व कीन काम नहीं करना है भय अर्थात किससे डरना और किससे न डरना वन्धन क्या तथा मौच क्या है इन सब के भेद को जो बुद्धि जानती है यही सात्विक है ॥६०॥ हे पार्थ ! जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म तथा अधर्म को एवं कार्य और अकार्य को भली भांति नहीं जानता यह युद्धि राजसी है ॥३१॥ हे पार्थ ! जो युद्धि मोह से आच्छादित होकर अधर्म को धर्म सममती है और सम्पूर्ण अर्थों को विपरीत समुक्त लेती है यह युद्धि तामसी कहाती है ॥३२॥ हे पार्थ! सम्पूर्ण की एकता के समान भाव में निरन्तर लगी रहने वाली जो धृति(धृति से यहाँ मनका दृढ़ होना जानना) मन, प्राण, तथा सम्पूर्ण इन्द्रियों के ज्यापारों को जो घारण करती है वह सात्विकी धृति है ॥३३॥ हे अर्जुन ! जिम धृति से कर्म के राजसी ॥ ३४ ॥ यया स्वमं भयं शोकं विपादं मदमेव च । न विम्रुंचित दुर्मेषा एतिः सा पार्थ वामसी ॥ ३४ ॥ सुखं स्विदानीं त्रिविधं शृष्णु मे भरवर्षम । अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निमच्छति ॥ ३६ ॥ यचदग्रे विपिष्म परिखामेऽम्रतोषमम् । तस्सुखं सास्विकं प्रोक्तमारम-सुद्धिमसादजम् ॥ ३७ ॥ विपर्येद्रियसंयोगाद् यचदग्रे-ऽमृतोपमम् । परिखामे त्रिपमित्र तस्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ यदग्रे चातुबन्धं च सुखं मोहनमात्मनः।

फल को चाहने बाला मनुष्य धर्म, काम, एवं द्यर्थ (पुरुपार्थ) को सिद्ध करता है यह राजसी धृति है ॥३४॥ हे पार्थ ! अज्ञानी पुरुप जिस भृति के द्वारा नींद, भय, शोक, खेद, और मद को नहीं त्यागता वह धृति तामस है ॥३४॥ हे भरतशेष्ठ ! अब मैं तुमको सुख के भी तीनभेद बताता हूँ सुन । श्रभ्यास द्वारा निरन्तर रमण करने वा यतने से दुःख का अन्त वा नाश हो जाता है ॥३६॥ जो पहले श्राभ्यास काल में त्रिप के वरावर मालूम होता हैं किन्तु परिखान में श्रमृत के समान जान पड़ता है वह श्रात्म-निष्ट युद्धि की प्रसन्नता से शाप्त होने वाला अध्यात्मिक सुख सात्विक कहताता है ॥३७॥ इन्द्रियों का विषयों के साथ संयोग होने बाला सुख पूर्व (भोगकाल) मे अमृत के समान जान पड़ता है और अन्त (परिएाम) में विष के तुल्य प्रतीत होता है उसको राजस सुख जानना ॥३=॥ प्रारम्भ काल में जो सुख तया अनुबंध (परिणाम मे ) एवं सब अवस्थाओं में भी जो श्रातमा का मोह में फँसाता है तथा जो निन्द्रा श्रालस्य एवं प्रमाद ( कर्त्त व्य की भूल ) से पैदा होने वाला है वह सुख तामस

निद्रालस्यमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३६ ॥ न तदस्ति पृथिच्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । सत्वंत्रकृति-लेक्किसं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्मुणः ॥ ४० ॥ त्राक्षणत्तृत्य-विशां श्रुद्राणां च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव-प्रभवेर्मुणः ॥ ४१ ॥ शमो दमस्तपः शौचं चातिराज्ञेवमेव च । झानं विज्ञानमास्तिक्यं त्रक्षकर्म स्वमावजम् ॥ ४२ ॥ शौर्यं तेजो घृतिद्विच्यं युद्धे चाप्यपत्तायनम् । दानमीश्वर भावश्च चार्त्र कर्म स्वमावजम् ॥ ४३ ॥ कृषिगीरच्य-वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वमावजम् । परिचर्यात्मकं कर्म श्रुद्र-

कहाता है ॥३६॥ पृथ्वी पर, ष्याकारा में एवं देवताष्ट्रों में भी इस प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है जो इस प्रकृति के तीनों (सत, रज, तम) गुर्खों से परे हो ॥४०॥ हे परन्तप ! माक्र ख, जिल्र वेरिय, ख्रीर हुनों के कर्म उनके स्वामाविक गुर्खों के ही अनुमार ख्रला-ख्रलग विभक्त हैं ॥४१॥ राम-मनका संयम दस इन्दियों का निमह, तप-शारीर वाखी ख्रीर मनका मान्विक तप खर्थान् रिष्टा-चार, शीच,भीतर ख्रीर घाहर की पवित्रता, शानित, समा शीलता खात्र पांच, भीतर ख्रीर घाहर की पवित्रता, शानित, समा शीलता खात्र मरलता, ज्ञान ( अध्यात्म ज्ञान ) विज्ञान प्यं मानारिक पदार्थों का सम्पूर्ण विज्ञान ख्रीर व्यात्मिकता खर्यान् प्रात्मा ( परमात्मा) में विश्वास ये ब्राह्म के स्वभाविक कर्म हैं ॥४२॥ भूरवीरता, तेजस्विता, चैंच, कार्य कुशलता, वा नीतित्रता, गुज में पीठ पर पात्म न लगने देना, दान देने की इच्छा करता, न्याय पूर्वक प्रजा की रक्षा ख्रीर शासन करना यह सत्रिय का म्यामा-विक कर्म हैं ॥४३॥ कृषि ( येती करना ) गापालन ख्रयांन पर्म पात्म क्रीर व्यीपार यह चैरय के स्वामाविक कर्म हैं तथा एनी

स्पापि स्वमावजम् ॥ ४४ ॥ स्वे स्वे कर्मएपिनरतः संसिद्धि लभतं नरः । स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विद्वि वच्छुण् ॥ ४४ ॥ यतः प्रश्चिर्मूतानां येन सर्विमदं ततम् । स्वक्ष्मे वात्मः । ४६ ॥ अवान् स्वधर्मो विग्रुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् । स्वनाव-निपतं कमे कुर्वन्नापनोति किन्यपम् ॥ ४७ ॥ सहजं कर्मकान्तेत सदापमि न स्पजंत् । सवर्गमा हि दोपेण प्रमेनािनरिवाष्ट्रताः ॥ ४८ ॥ असक्तवुद्धिः सर्वेत्र जितातमा

प्रकार सेवा करना शुद्र का स्वामाविक कर्म हैं।।।४४।। अपनेन अपने कर्मों में अच्छी प्रकार से नित्य लगा हुआ मनुष्य उसी के द्वारा परम किद्धिको प्राप्त होता है सो सुन। अपने नित्य कर्मों में तत्पर रहनं से किस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है ।।४४॥ हे अर्जु न ! जिस परमात्मा से प्राणी ( जीव ) मात्र की उत्पत्ति हुई हैं और उसी के द्वारा सम्पूर्ण संसार ज्यान है उसी आत्मा धर ४ - १६ र १ । परमात्मा को श्रपने श्रपने स्वामाविक कर्मानुसार निरन्तर पूजन करने से मनुष्य उत्तम सिद्धि के फल की प्राप्त हो सकता है।।४६॥ इस कारण पराये धर्म का श्राचरण सहल भी हो फिर भी उसके मुकाबिले में अपना ही चारों वर्णों का धर्म उत्तम हैं इसालये कि स्वभाव से निरचय किये हुए अपने धर्म स्वरूप कर्म को करके मनुष्य पाप को महर्स नहीं करता ॥ ४०॥ इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! दोपों सहित श्रपनी प्रकृति के स्वाभाविक कमें को नहीं छोड़ते क्योंकि सम्पूर्ण कर्म किसी न किसी कर्म से ढँके रहते हैं जैसे थूम से श्रिमि॥ ४८॥ इसीलिए हे श्रार्जुन! सब जगह श्रासक्ति रहित बुद्धियुक्त लोम को त्याग कर मन को वशीभूत

विगतस्प्रदः । नैंक्कर्म्यासिद्धं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ सिद्धं प्राप्तो यथा त्रक्ष तथाप्नोति
निवोध में । समासेनैव कीन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या
परा ॥ ५० ॥ युद्ध्या विश्वद्धया युक्तो धृत्यातमानं
नियम्य च । शब्दादीन्विपयांस्त्यन्त्वारागद्वेषां व्युद्दस्य
च ॥ ५१ ॥ विविक्तसेवी कृष्वाशी यतवाक्षाय मानतः ।
प्यानयोगपरी नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ अर्हंकारं वर्लं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् । विश्वच्य निर्ममः
शांतो त्रक्ष भृवाय कृष्यते ॥ ५३ ॥ व्रक्षभृतः प्रसन्नात्मा

करके निष्काम बुद्धि से चलने पर (कर्म फल के) संन्यास से परम नैक्नम सिद्धि को नाम होता है। । १६ ॥ है कॉर्नेय ! इम तरह सिद्ध मिलने पर पुरुष को ज्ञान की परानिष्ठा त्यक्षान नहा जिस तरह प्राप्त होता है वह भी में संदेष में कुमसे फहता हूँ सुन ॥ १० ॥ शुद्ध बुद्धि से युक्त होता हु ब्या भेर्य से आतम संयम कर शब्द आदि (इन्द्रियों के) विपयों को त्याग कर प्रीति तथा हैप को अलहिदा करके ॥११॥ "विविक्त" व्याग कर प्रीति तथा हैप को अलहिदा करके ॥११॥ "विविक्त" व्याग कर त्रीति तथा हैप को अलहिदा करके ॥११॥ "विविक्त" व्याग करने याला शरीर आवाग और सम हतका अप साम हत से पर साम करने वाला किताहारी अर्थात् हतका करने वाला हर रोज ध्यान करता हुआ विरक्ता १२ ॥ एवं अर्देकार, वल (नाऊन) घमण्ड, काम, ज्ञोव, और संमइ इनको छोड़कर ममता (मोह) में र्रहत एवं शान्त अन्तकरण वाला पुरुष सिद्दानन्द घन जहा में एकोभाव होने के लिये समर्थ होना है॥ १३ ॥ बह्म में एकोभाव हो जाने में प्रसन्न पित्त होता हुआ वह पुरुष न तो किसी वस्तु के लिये रोक करता है तथा

न शोचित न कांचित । समः सर्वेषु भृतेषु मद्भक्ति लमते पराम् ॥ ४४ ॥ भक्त्या सामिम्बानाति यावान्यश्चास्मि तच्चतः । ततो मां तच्चतो ज्ञाता विश्वते तद्भंतरम् ॥४४॥ सर्वेकमीरायि सदा कुर्वाणो मद्वचपाश्रयः । मत्यसाद्वचान्नोति शास्त्रतं पदमन्ययम् ॥ ४६ ॥ चेतसा सर्वेकमीराण मिय संन्यस्य मत्यसः । युद्धियोगप्तपाश्रित्य मचित्तः सर्वेत भय ॥ ४७ ॥ मचित्तः सर्वेदुर्गीण मत्यस्वादात्तरिष्यसि । अयचेष्यमहंकाराच श्लोप्यसि विनंइयसि ॥ ४८ ॥ यदहंकार माश्रित्य न योत्स्य हित

न किसी की श्राकांत्ता ही एवं सम्पूर्ण प्राणीमात्र में सम भाव हुत्र्या मेरी पराभक्ति(तत्व ज्ञान की पराकाष्ट्रा, ज्ञान की परातिष्ट्रा, परम नैफर्म सिद्धि एवं पर सिद्धि )को प्राप्त होता है ॥ ५४॥ छीर उस परामक्ति मे वह मेरे को तत्व द्वारा श्रच्छे प्रकार जानता है कि में कौन और कितना हूँ इस तरह मेरे को तत्व ज्ञान से पहचानने में वह (पुरुष) मेरे में ही प्रवेश करता है।। ४४।। तथा मेरे ही आश्रय में रहता हुआ, सम्पूर्ण कर्म करता हुआ भी वह मेरे श्रतुमह से शास्वत और श्रव्यंय स्थान की प्राप्त होता है ॥४६॥ इस कारण है अर्जुन!त् सम्पूर्णकर्मीको मन से मेरेको श्चर्पण करके मत्परायण होकर साम्य बुद्धि योग के द्वारा निरन्तर मुक्त में ही चित्त को रख।। ४७।। इस मांति मुक्त में तू अनन्य चित्त वाला होकर मेरे अनुग्रह में सम्पूर्ण जन्म, मृत्यु आदि संकटों एवं कर्म के शुभाशुभ फलों को नष्ट कर देगा, लेकिन अहंकार के बशीभृत होता हुआ मेरी आहा को उल्लंघन करेगा सो अवस्य ही नष्ट हो जायगा ॥ ४५ ॥ और जो तू अहंकार को

मन्यसे । मिथ्येप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तां नियो-दयति ॥ पर ॥ स्वभावजेन कान्तेय निवद्धःस्वेन कर्मणा। कर्तुं नेच्छिस यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपितत् ॥ ६०॥

ईरवरः सर्वभृतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। श्रामयन्सर्वभृतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ॥ ६१॥ तमेव शाग्णं गज्छ सर्व-भाषेन भारत । तत्रसादात्यगं शांति स्थानं प्राप्यसि-शास्यतम् ॥ ६२॥ इतिते ज्ञानमाख्यातं गुढ़ाद्गुद्धतरं

भया । विमृत्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ . . सभैगुद्धतम् भूयः भृष्णु मे परमं वचः । इष्टोऽसि मे दह

धवलम्यन करके यह मानता है कि में युद्ध नहीं कहँगा मो यह तेरा विचार फूँठा है पकृति एवं चित्रयपन का स्वभाव तुम से धवरय युद्ध करावेगा ॥ ४६॥ हे धर्जुन ! जिस कर्म को तू अपने स्वभाव से पैदा हुए मोहक कारण जिस युद्ध को नहीं करने की युद्धि करता है प्राचीन खर्थान् प्रकृति के ब्रांभित होकरू तुमको

उत्तर करता है परावा अवात् अकृत के परावृत्त होकर वुक्तका चर्ची करना पड़ेगा ॥ ६० ॥ हे अर्जु न ! ईरवर सम्पूर्ण प्राणी भाव के हृदय में बैठा हुआ निज्ञ माया से प्राणीमात्र को इस मकार धुमा रहा है जैसे किसी मशीन पर बैठकर चूमते हैं ॥६१॥ इस कारण है भारत ! तृ हर प्रकार से उसी की ही शरण में प्राप्त हो तिसकी कृपा से तुमको परमशान्ति और मनावंत परम पाम प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ इम प्रकार मैंने यह अव्यन्त गुस्त

( ख्रिपा हुआ ) ज्ञान तुक्क्से कहा है इसको भली माँति विचार करके जैसा तु चाहता है उसीके अनुसार कर ॥६२॥ इस प्रकार भगवान के कहने पर भी अर्जुन का कोई जवाव न मिलने से मिति वतो वस्यामि ते हितम् ॥६४॥ मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवैद्यसि सत्यं ते प्रति-जाने प्रियोऽसि मे ॥६४॥ सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं जज । अहं त्वा सर्वपापेम्यो मोस्चिय्वामि मा श्चनः ॥६६॥ इदं ते नातपस्काय नामकाय कदावन । न चाशुश्रुपवे बाच्यं न च मां योऽम्यद्यपति ॥६७॥ य इदं परमं गुद्धं मब्मकेष्वभिधास्यति । मर्क्ति मि परां कुत्वा मामेबैद्यत्यसंशयः ॥६=॥ न च तस्मान्मतु-

भगवान् श्री कृष्ण पुनः बोले—हे त्रार्जुन ! त्रासिरी एक वात जी सवसे गुप्त (छिपी) है उसको छुन तु मुक्तको अस्पन्त (विशेप) प्यारा है इस कारण में तेरे कल्याण की बात तुमसे कहता हूँ ॥६४॥ हे अर्जुन ! तू मुक्तमे अपना मन अनन्य प्रेम से निरन्तर रख मेरा भक्त हो, मेरी पूजनकर मेरी ही वन्दनाकर 'में' तुकते सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि इन सय कारणों से तू मेरे में लय हो जायगा क्यों कि तू मेरा प्यारा भक्त है।।६४॥ सम्पूर्ण घर्मों की त्याग कर केवल मेरी ही शरख मे रह में तुमको सब् पापों से मुक्त कर दूंगा मतडर ॥६६॥ जो तप नहीं करता है भगवान की मक्ति नहीं करता, और गीता सुनने की इच्छा भी नहीं करता एवं जो मेरी निन्दा करता है उसका यह ( हिपा हुन्ना रहस्य ) कभी मत बतलाना किन्तु जिनमे ऊपर लिखे दोप न हीं एसे भक्तों से अवस्य कहना ॥६७॥ और जो यह परमगुद्ध (गीता शास्त्र ) मरे भक्तों को वतलावेगा उसकी मुक्तमें अत्यन्त भक्ति है श्रीर यह विना किसी संदेह के मुक्तमें शाप्त हो जायगा जिस् ंपकार नदी समुद्र में जा मिलती है ।।६८।। और उससे विशेष मेरा " ष्येषु कश्चिनमे व्रिय कृत्तमः। भविता न च मे तस्मा-दन्यः प्रियतरो भुवि ॥६९॥ श्रध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमात्रयोः । ज्ञानयज्ञोन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ श्रद्धात्राननम्बयरच शृषुयादपि यो नरः । सोऽपि मुक्तःशुभांल्लोकान् प्राप्तुयात्युख्यकर्मगाम् ॥७१॥ कचिदेवच्छ् तं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । कचिदहान-संमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥७२॥

क्रजु न डवाच— नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये बचनं तव ॥७३॥

अत्यन्त प्यारा कार्य करने धाला पुरुषों में तथा श्रीर न कीई विशेष मेरा अत्यन्त प्रिय पृथ्वी में ही दूसरा कोई होगा ॥ ६६ ॥ हे अर्जुन ! जो मनुष्य हम ( श्री रुप्ण अर्जुन) दोनों के सवाद स्वरूप गीता शास्त्र का जो निल्य पाठ करेगा तब में जान गा कि उसने ज्ञान यह हारा मेरी पूजा करी ॥७०॥ तथा जो मनुष्य दोप रहित श्रद्धा से युक्त होकर जो इसको (गीता) युनेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उन शुभ लोकों में प्राप्त होगा जो पुष्यात्मा लोगों को मिलते हैं 11 ७१ ॥ हे अर्जुन ! तुमने इस उपदेश (गीता ) की एकाप्रचित्त से श्रवण कर लिया। और हे घनंजय ! तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया ? ॥ ७२ ॥ अर्जुन बोला हे श्रच्युत ! श्रापकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया। श्रोर मुक्तको कर्वच्य धर्म की स्मृति हुई मैं संशय रहित हो गया हूँ आपकी ्रधाज्ञा का पालन (युद्ध) करूंगा ॥७३॥ इसके बाद संजय वोला

## संजय उवाच—

इत्यहं वाख्रदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । संवादतिममश्रीपमद्भुतं रोमहर्षश्चम् ॥७४॥ व्यासप्रसादाच्छुः
तवान् एतद् गुह्ममहं परम् । योगं योगेरवरात्कृष्णात्
साचारकथयतः स्वयम् ॥७४॥ राजनसंस्मृत्य संस्मृत्य
संवादिमिममद् भ्रुतम् । केशवार्जनयोः पुष्पं हृष्यामि च
स्रृष्टुर्ष्टहः ॥७६॥ तच संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद् भ्रुतं
हरैः । विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः

है राजन् धृतराष्ट्र ! इस तरह मेंने श्रारेर को रोमाब्रित करने वाला बासुदेव और महात्मा अर्जुन का रहस्यपुक्त स्वारं सुना ॥ ७४॥ व्यासजी की इत्यासि दिन्यदृष्टि द्वारा मेंने यह परम गोपनीय रहस्य युक्त योग श्रायांत कर्मयोग को साजात योगरवर स्वयं श्री इत्या के मुखसे मुना है ॥ ७४॥ इस कारण हे राजन् सुतराष्ट्र ! श्री इत्या और अर्जुन के इस रहस्य युक्त अदुन कल्याए कारक संवार को बार वार यार करके में वारंवार प्रसन्न होता है ॥ ७६॥ और हे राजन् सुतराष्ट्र ! श्री हिर के उस श्रायन्त अर्जुन विरवस्य को भी वार ने याद करके मेरे चित्त में बहुत ही विस्तय (आरच्ये) होता है और पुतः पुनः हिर्मित होता है ॥ ७॥ हे राजन् चित्र क्या कर्कु मेरा यह मत है कि जिस जगह यह भगतान योगरवर श्री कृष्ण हैं और गांडीव धनुर्थर श्रवृंन है

॥७०॥ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीविजयो भृतिर्धुता नीतिर्भतिर्भम ॥७८॥

इरिः ॐ तस्सिदिति श्रीद्भगवद्गीता सूपनिपद्यु श्रद्ध-विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्ज्जु तस्त्वादे संन्यास-योगी नामाप्टाद्शोध्यायः ॥ १८ ॥

वहाँपर ही विजय, विभूति श्रौर श्रचल नीति है यही मेरी गराय है॥ ५=॥

> इति श्रागरा निवासी घनरयाम गोम्वामी कृत श्राहर्वे श्रध्याय की भाषा टीका समाप्त ॥

श्रीमद्भगवद् गीता श्रद्धारह श्रध्याय समान्त

# श्री विष्णुसहस्रनाम

श्री रायोशाय समः।

श्री गोपालंग्रध्याय नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसार वंधनात् । विम्रुज्यते

नमस्तस्मै विष्णुये प्रमविष्णुवे ॥ १ ॥

वैशंपायन उपाच-श्रुत्वाधर्मानशेयेख पावनानि च सर्वशः । युधिष्ठिरः

श्रीतनर्वे पुनरेवास्यमापत् ॥ २ ॥ युधिष्ठिर उवाच—

किमेकं देवतं लोकं किवाच्येकं परायसम् । स्तुवंतः कं कमर्चतः प्राप्तुयुर्मानवाः शुमम् ॥३॥ को धर्मः सर्व-

धर्माणां मवतः परमो मतः । कि जपन् मुख्यते जंतुर्जन्म-संसारवंधनात्॥ ४॥

भीष्म उवाच— जगत्त्रश्चं देवदेवमनंतं पुरुषोत्तम् । स्तुवन्नामसहस्रेण

पुरुषः सववोत्थितः ॥ ५ ॥ वमेत्र चार्चयन्निस्यं मक्त्या पुरुषमन्ययम् । घ्यायन् स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव

च ॥ ६ ॥ अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोक महेश्वरम् । त्तोकाध्यत्तं स्तुविन्नत्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ॥७॥ बढाएयं

सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् । लोकनाथं महद्भृतं

श्री विष्णुसहस्रनाम १६७ सर्वभृतभवोद्भवम् ॥=॥ एप मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकः तमीमतः । यद्भक्त्यां पु डरीकाचं स्तवीरचेंत्ररः सदा ॥६॥ परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्ब्रहा परमं यः परायणम् ॥१०॥ पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम् । दैवतं देवतानां च भृतानां योऽव्ययः पिता ॥११॥ यतः सर्वाखि भूतानि मर्वस्यादियुगागमे । यस्मिरच प्रलयं यांति पुनरेव युगचये ॥१२॥ तस्य लोकप्रधानस्य जगनायस्य भूपते । विष्णोनीमसहस्रं मे

, शृशु पापमयावद्य ॥ १३ ॥ यानि नामानि गीकानि ंविरुयातानि महात्मनः । ऋपिमिः परिगीतानि तानि बच्यामि भृत्ये ॥ ४ ॥ ॐ श्रस्य श्रीविष्योदिव्यसहस्र-नामस्तोत्रमंत्रस्य मगवान् वेदव्यास ऋषिः॥ श्रीविष्णुः परमात्मा देवता ॥अनुष्डुप छन्दः॥ अमृतांशुद्भवो मालु-रिति बीजम् ॥ देवकीनंदनः सप्टेति शक्तिः ॥ त्रिसामा सामगः सामेति हृदयम् । शंखभृत्रंदकी चक्रीति कील-कम् ॥ मार्ङ्गधन्या गदाधर इत्यसम् ॥ स्थांगपाणिर-चीम्य इति कवचम् ॥ उद्भवः चीमखी देव इति परमी मंत्रः ॥ श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे ( पाठे ) जपे विनियोगः ॥ त्राथ न्यासः॥ विश्वं विष्णुर्वपट्कार इत्यंगुष्टाभ्यां नमः॥ श्रमृतांश्द्भयो भानुरिति तर्जनीम्पा नमः॥ ब्रह्मएपो न्त्रहरूद्वहोति मध्यमान्यां नमः ॥ सुवर्णविदुरचोस्य

इत्यनामिकास्यां नमः ॥ निमियोऽनिमिपः सम्बोति किनिष्टिकाम्यां नमः ॥ रथांगपाणिरचोभ्य इति करतलः करपृष्ठाभ्यां नमः ॥ एवं हृदयादिन्यासः ॥श्रय घ्यानम्॥ शांताकारं अजगशयनं पद्मनामं सुरेशं विश्वाधारं गगन-सद्दर्भ मेघवर्षं श्चमांगम् । लच्मीकांतं कमजनयनं योगि॰ भिष्पीनगम्यं वंदे विष्णुं मवमयहरं सर्वेत्रोक्षेकनाथम्।।१॥

थ्यथ विष्णु सहस्रानाम **शा**पमोचनम् ॥

ॐ ऋस्य श्री विष्णोःसहस्रानाम्नांरुद्रशापविमोचन मंत्रस्यमहादेवऋषिः ऋनुष्टुप्छन्दः श्रीरुद्रानुग्रह शक्तिः देंबता सुरेश:ग्ररखंशमेंतिबीजं॥ अनन्तो हृतहुद्मीका इति शक्तिः ॥ सुरेरवरायेति कीलकम् ॥ रुद्रशापविभी चनेविनियोगः॥ ऋष्यादिन्यासः॥ ॐ महादेवऋपयेनमः ंशिरसि ॥ ॐ श्रतुष्डुप्छन्दसेनमोप्तुखे ॥ ॐ रुद्रानुप्रह-शक्तिर्देवतायैनमः हृदि ॥ ॐ सुरेशः शरणं शर्मेति बीजायनमः गुद्धे ॥ ॐ व्यनन्तोहृतहृद्भोक्ता इतिशक्तये नमः पादयोः । ॐ सुरेश्वरायेति कीलकायनमः सर्वाङ्गे॥ हां हीं हूं हैं हों हा इससे फरन्यास व पडड्रान्यास करना ।

॥ अध ध्यानम् ॥ तमालरयामलतजुम्पीतकौशेयवाससम्॥ वर्षेमुर्तिमयंदेवं ध्यायेन्नारायम् विश्वम् ॥ १ ॥ ॐ क्रीं हां हां हूं हैं हैं। हा स्वाहा ॥ इति मंत्रे शर्त दशवारं वा जन्त्वा किञ्चित्रलं विष्त्वाप्तार्थयेत् ॥ अस्य श्री विष्णोः सहस्रनामस्ववरुद्रशापविष्ठक्ताभव ॥ तदनन्वरं सहस्रनामपठनं कुर्यात् ॥ विष्णोः सहस्रनाम्नां शापमीच-नमकृत्वायः पठेच्छुमानि सर्वाणितस्यस्यः निष्कलानि ॥ इत्यगस्त्य संहितायां श्रीविष्णोः सहस्रनाम्नां रुद्रशाप विमोचन विधिः ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ विश्वं विष्णुर्वेषट्कारी भृतभव्यभवत्प्रभुः। भृत-कृष् भृतभृद्धायो भृतात्माभृतभावनः ॥ १ ॥ पूनात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। श्रव्ययः प्ररुपः साची चैत्रज्ञां उच्चर एवं च ॥ २ ॥ योगो योगविदां नेना प्रधानपुरुपेश्वरः। नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः -पुरुपोत्तमः ॥ ३ ॥ सर्वः शर्वः शिवः स्थाणु भृतादि-निधिरवयः। संगत्री भावनी मर्ता प्रमतः प्रभुरीरवरः ॥४॥ स्वयंभृः शंभुरादित्यः प्रष्कराची महास्वनः । भनादिनियनो घाता विघाता घातुरुत्तमः ॥ ५॥: श्रप्रमेगो ह्पीकेशः पद्मनामोऽमस्प्रभुः। विश्वकर्ग मनु-स्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरोधुवः ॥ स्रग्राद्यः शास्त्रतः रूप्णो लोहिताचः प्रतद्नः। प्रभृतस्त्रिककुव्धाम पवित्रं मंगर्ल परम् ॥७॥ ईशानः प्राखदः प्राखो ज्येष्टः श्रेष्टः प्रजा-े पति: । दिरएयगंर्मी भृगर्मी माधवी मधुद्रदनः ॥=॥

दूराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् ॥६॥ सुरेशः शरणं शर्म -विरवरेताः प्रजामवः । श्रहःसंबन्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वेदर्शनः ॥१०॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिः ःरच्युतः । युपाकपिरमेयातमा मर्वयोगविनिःसृतः ॥११॥ . यसुर्वेसुमनाः सत्यः समारमा संमितः समः। श्रमीयः पुंदरीकाची प्रपक्रमी प्रपाकृतिः ॥१२॥ स्ट्री बहुशिरा -पशुर्विरवयोनिः शुचिश्रवाः । अमृतः शारवतः स्थाणुर्व-शारीहो महातवाः ॥१३। सर्वगः सर्वविद्यानुर्विष्यक्षेनो जनार्दनः। येदो वेदिवदव्यंगो वेदांगो वेदिवत् किः ॥१४॥ लोकाध्यतः सुराध्यत्तो धर्माध्यत्तः कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यु हथतुर्देष्ट्रथतुर्भु जः ॥१४॥ भ्राजिप्णु-भौजनं मोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः । अनयो विजयौ जेता विश्वयोनिः पुनर्वसः ॥१६॥ उपेन्द्रो वासनः प्रांग्रर-मोधः शुचिरूजितः । श्रतीन्द्रःसंग्रहः सर्गो धतात्मा नियमी चम: ॥१७॥ वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवा मधः। श्रतीन्द्रियो महामायो महोत्साही महायत्तः ॥ १८॥ महाबुद्धिर्महाबीयों महाशक्तिर्भहाद्युनि: । अनिर्देशयवपुः श्रीमानमेपातमा महाद्रिघृक् ॥१८॥ महेष्वासी महीभर्ताः श्रीनिवासः सर्वागतिः । अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांपति: ॥ २० ॥ मरीचिर्दमनो हंस: सुपर्गो भुज-

गोत्तमः । दिरख्यनामः सुत्रपाः पद्मनामः ब्रजापतिः ॥२१॥ श्रमृत्युः सर्वेदक्सिंहः संघाता संघिमान् स्थिरः। श्रजी दुर्भर्पणः शास्ता विश्वतात्मा सुरातिहा ॥२२॥ गुरुग् रु-तमो धाम सत्यः सत्यपराकमः । निमिपोऽनिमिपः स्राची वाचस्पतिरुदारघी:।।२३॥ अग्रणीर्गामणी: श्रीमान् न्यायी नेता समीरणः। सङ्समृषी विश्वातमा सङ्साचः सङ्स-पात् ॥२४॥ श्रावर्त्तना निष्टतात्मा संष्टतः संप्रमर्दनः । श्रद्दः संवर्तको बहिरनिलो घरणीघरः ॥२४॥ सुप्रसादः प्रसन्नातमा विरवधृग्विरवश्चग्विश्वः। सत्कर्ता सत्कृतः साधु-र्जह्य निरायणो नरः॥२६॥ श्रासंख्येयोऽप्रमेपातमा विशिष्टः शिष्टकृञ्छुचिः । सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धि-साधनः ॥२७॥ वृपाही वृपमी विष्णुवृपवर्ग वृपोदरः । वर्धनी वर्धमानस्र विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ २८ ॥ सुस्रजो दुर्घरी बाग्मी महेंद्री बसुदी बसु: । नैकरूपी बहुदूप: शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥२६॥ स्रोजस्तेजोद्यतिषगः प्रका-शात्मा प्रतापनः । ऋदः स्पष्टाच्ये मंत्ररचंद्रांशुमस्कित-द्युतिः ॥३०॥ श्रमृतांशृद्भवो भानुः शशक्तिन्दुः सुरेश्वरः । श्रीपर्ध जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥३१॥ भृतमन्य-भवनायः पत्रनः पायनोऽनलः । कामहा कामकृत् कांतः काम: कामप्रद: प्रशु: ॥३२॥ शुगादिकृद्युगावर्ती नैक मायो महारानः । श्रष्टश्योऽन्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनंत

नित् ॥३३॥ इष्टं। विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखंडी नहुपी वृषः । क्रोधहा क्रोधकुत्कर्ता विश्वाहुर्महीधरः ॥३४॥ त्रच्युत: प्रथित: प्राग्ग: प्राग्यदो वासवानुजः । श्रपांनिधि-रिधष्टानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ३५ ॥ स्कन्दः स्कन्दधरी धुर्यो बग्दो बायुवाहन:। बासुदेवी बृहद्भानुरादिदेव: पुरन्दरः।।३६॥ श्रशोकस्तारग्रस्तारः शूरः शीरिजीनेश्वरः । श्रनुक्तः शतावर्तः पद्मी पद्मतिभेत्त्याः ॥३७॥ पद्मनामीः ऽरविंदात्तः पद्मगर्भः शरीरसृत्। महद्धिऋंद्वो गृद्धात्मा महाची गरुडध्वज: ।।३८॥ अतुल: श्रारमी भीम: सम-यहो हविईरि:। सर्वलंच खल चययो लच्मीवान समिति-जयः ॥३६॥ विचरी रोहिती मार्गी हेतदीमीदरः सहः । महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥४०॥ उद्भवः चौभखोदेवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । करखं कारखं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥ ४१ ॥ व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो घ्रवः। परद्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः प्रष्टः श्चभेचगः ॥४२॥ रामो विरामो विरजो मार्गो नेयोनयी-ऽनयः । वीरः शक्तिमतां श्रेष्टो धर्मो धर्म विदुत्तमः ॥४३॥ वैकुंठः पुरुषः प्रायाः प्रायदः प्रय्यवः पृथुः । हिरएवगुर्भः शत्रुघ्नो च्याप्तो वायुरघोत्तजः ॥४४॥ ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः । उग्रः संबत्सरो दत्तो विश्रामी विरवदच्चणः ॥४५॥ विस्तारः स्थानर स्थाणुः प्रमाण

बीजमन्ययम् । अर्थोऽनथीं महाकोशी महाभोगी महा-धनः ॥४६॥ श्रनिविष्णः स्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः । नत्त्रनेमिर्नत्त्रत्री त्तमः त्तामः समीहनः ॥४७॥ यज्ञह्ज्यो महेज्यरच कतुः सेत्रं सर्वा गतिः । सर्वदर्शी विश्वकात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुचमम् ॥४८॥ सुत्रतः सुमुखः सूचमः सुधीपः सुखदः सहत्। मनोहरो जितकोधो वीरवाहविदारणः॥१८॥ स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकारमा नैककर्मकृत् । बस्सरी वत्सलो वत्सी रतनगर्भो धनेश्वरः ॥५०॥ धर्मगुब्धर्मः कृदमी सदसन्दरमच्रम् । अविज्ञाता सहस्रांग्रविधाता कृतलच्याः ॥४१॥ गमस्तिनेमिः सत्वस्थः सिंहो भूत-महेश्वर: । आदि देवी महादेवी देवेशी देवभृद्गुरु: ॥४२॥ उत्तरी गोर्पातगींसा ज्ञानगम्यः पुरातनः । शरीरभृतभद्भोक्ता कर्षाद्रो भृरिद्विषाः ॥ ५३॥ सोमपोऽस्तपः सोमः प्रकृतित्पुरुसंचमः। विनया जयः सत्पसंघी दाशाहीः सात्वतांपतिः ॥५४॥ जीवो विनिपता साची मुर्द्धदोऽमित विक्रमः । अभोनिधिरनंतात्मा महो-द्रिश्यांऽतकः ॥५५॥ अजो महार्हः स्वामान्यो जिता-मित्रः प्रमोदनः । आनंदो नंदनी नंदः सत्यधर्मा त्रिवि-क्रमः ॥५६॥ महर्षिः कविलाचार्यः कृतज्ञा मेदिनीवतिः । त्रिपदस्त्रिदशाध्यची महाशृङ्गः कृतांतकृत् ॥५७॥ महा-्वराही गीविंद: सुपेण: कनकांगदी । गुब्बी गमीरी गहनी

गुप्तरचक्रगदाधरः ।।५८॥ वेधाः स्त्रांगोऽजितः कृष्णो दृदः संकर्पणोऽच्युतः । वरुणो वारुणो वृत्तः पुष्कराद्यां महामनाः ॥५६॥ मगवान् मगहा नंदी वनमाली हला-युषः । श्रादित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णु गैति सत्तमः ॥६०॥ सुधन्वा खंडपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः । दिवस्पृक्सर्व-दृग्वासी वाचस्पतिरयोनिजः ॥६१॥ त्रिसामः सामगः साम निर्वार्ण भेपजं भिषक्। सन्यासकुच्छम: शांती. निष्ठा शांतिः परायणः ॥६२॥ शुमांगः शान्तिदः स्रष्टा कुंसदः कुवलेशयः । गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृप-प्रियः ॥६३॥ अनिवर्ती निवृत्तात्मा संचैत्ता चेमकुच्छित्रः। श्रीवत्सवन्ताः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः ॥६४॥ श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविमावनः । श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमांद्वोकत्रयाश्रयः ॥६४॥ स्वत्तः स्वंगः शतानंदो नंदिज्योतिर्गाषेश्वरः। विजितातमा SSविधेयातमा सःकीर्तिरिछन्तसंशयः ॥६६॥ उदीर्गः सर्वतरचन्नुःनीशः शारवतः स्थिरः। भृशयो भृष्णो भृतिविशोकः शोक-नारान: ॥६७॥ श्रचिष्मानचितः क्रुमी विशुद्धात्मा विशाधनः । श्रनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽभित् विक्रमः ॥६=॥ कालनेमिनिहा बीरः शूरः शारिर्जनेश्वरः। त्रिलंकितमा त्रिलोकेशः केशवः केशिदा हरिः॥६८॥ कामदेवः कामपालः कामी कांतः कृतागमः। श्रनिर्देश्य-

वपुर्विष्युर्वीरोऽनंतो धर्नंजयः ॥७०॥ ब्रह्मएयो ब्रह्मकृद् त्रसा मदा महाविवधनः। ज्ञाविद्जासणो नही नहाजी त्राक्षणित्रयः ॥७१॥ महाक्रमो महाकर्मा महातेजः महीरगः। महाक्रतुर्मेहायन्त्रा महायही महाहविः ॥७२॥ स्तव्यः स्तनिपः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणित्रयः । पूर्णः पूर-यिता पुरुष: पुरुषकीतिंरनामयः ॥७३॥ मनोजवस्वीर्थ-·करी वसुरेता वसुपदः । वसुप्रदो वासुदेवी वसुर्वसुमनाः हिन: ॥७४॥ सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भृतिः सत्परा-यण: । शूरसेनो यदुश्रेष्टः सन्त्रिवासः सुवासुनः ॥७५॥ भूतावासी वासुदेव: सर्वासुनिलयोऽनिल: । दर्पहा दर्पदोः द्दमो दुर्घरोऽयापराजितः ॥७६॥ विरवमृतिर्महामृतिर्दोप्त-मृतिरमृतिमान् । श्रनेकमृतिरव्यक्तः शतमृतिः शता-ननः ॥७७॥ एकोऽनैकः स वः कः कि यत्तरपदमनुत्त-मम् । लोकवन्धु र्क्तोकनाथी माधवी मक्तवरसत्तः ॥७०॥ सुवर्णवर्णी हेमांगी वरांगरचंदनांगदी । वीरहा विश्मः शून्यो घृताशीरचलरचलः ॥७६॥ श्रमानीमानदोमान्यो-लोकस्वामी त्रिलोकघुक् । मुमेधा मेधजो धन्यः महय-मेघा धराधरः ॥=०॥ तेजोट्टपा द्युतिघरः सर्वशस्त्रभृताः वरः । प्रत्रही नित्रही व्यत्री नैकयुत्ती गदाग्रजः ॥=१॥ चतुर्भृतिरचतुर्वाहुरचतुर्व्यृहरचतुर्गतिः। चतुरात्मा चतुः भीवरचतुर्वेदविदंकपात् ॥=२॥ समावती निवृत्तात्माः

दुर्जयो दुरितकमः । दुर्जमी दुर्गमी दुर्गो दुरावासी, दुरादिहा ॥=२॥ श्रुमौगो लोकसारंगः सुर्वेदुस्तृत्वर्धनः ।
इन्द्रकमी महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥=४॥ उद्भवः
सुन्दरः सुन्दो रत्ननामः सुलाचनः । अकी वाजसनः
श्रुहीजयतः सर्विविज्ञयी ॥=४॥ सुवर्गविद्रक्षोन्पः
सर्ववागीश्वरेश्वरः । महाहृदो महागतीं महाभूतो महानिधिः ॥=६॥ कृष्ठदः कुँदरः कुँदः पर्जन्यः पावनोऽनिकः ।
अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोष्ठुवः ॥=७॥ सुल्याः
सुन्नतः सिदः श्रुद्वाञ्कुशुतापनः । न्यग्रांघोदुंवरोऽर्वः
स्वश्वाखरांधिविष्टनः ॥==॥ सहस्रानिः स्वर्विदः

स्वरचाणूरांश्रमियूदनः ॥८८॥ सहस्राचिः सप्तजिहः सप्तिधाः सप्तबाहनः । अमृतिरनघोऽचित्यो भवकृद्धयनाशनः ॥८६॥ अणुर्वृह्वहकृशः स्यूनो गुणमृत्तिगुणो ।
महान् । अथुतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥६०॥ भारभृत् कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः । आश्रमः अवणः चामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥६१॥ धनुर्धरो धनुः वेदो दंडो दमियता दमः । अपराजितः सर्वसहो नियंता ।
निपमो यमः ॥६२॥ सत्यवान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्म-

वेंदो रंडो दमियता दमः। श्रपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः ॥६२॥ सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्म-परायणः । श्रमित्रायः प्रियाहोंऽहेः श्रियकृत् प्रीति-वर्धनः ॥६२॥ विहायसगतिज्योंतिः सुरुचिहु तसुन्विशः। स्विविंरोचनः स्र्यः सविता स्विलोचनः ॥६४॥ श्रमंतो हुतसुग्मोक्ता सुखदो नैकजोऽश्रजः। श्रमिविंग्णः सदा- गर्भ लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥ ६५ ॥ सनात्सनातनतमः कपिलः क्षिरव्ययः । स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्ति-अक् स्वस्ति दविणः ॥६६॥ अरौद्रः इंडलो चकी विक-म्युनिवंशासनः । शब्दाविगः शब्दंसहः शिशिरः शर्वरी-. कर: ॥६७॥ अक र: पेशलो दचो दचिण: चमिणांवर: । विद्वलेमा नीतमयः पुरुवश्रवणकोर्तनः ॥६=॥ उत्तारणो ्दुंष्कृतिहा पुरायो दुःस्वप्ननाशनः । वीरहा रचणः संतो जीवनः पर्यवस्थितः ॥६६॥ अनंतरूपोऽनंतश्रीर्जिवमन्युर्भ-यापहः । चतुरस्रो गभीगत्मा विदिशी व्यादिशो ' दिशः॥१००॥ स्रनादि भू भुत्रोत्तच्मीः सुवीरो रुचिरांगदः। जननो जनजन्मादिमाँमो भीमपराक्रमः ॥१॥ आधारनि-स्रयो घाता पुष्पहासः प्रजागरः । ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः भाषदः प्रणवः पणः ॥२॥ प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभूत प्राणजीवनः । तस्यं तस्यविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः श्री। भूभवः स्वस्तरुस्तारः सपिता प्रपितामहः । यज्ञी यज्ञपतिर्यज्ञा यज्ञांगी यज्ञनाहन: ॥४॥ यज्ञमृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः । यज्ञांतक्यज्ञगुद्यमञ्चमचाद एव च राधा। त्रात्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः। देवकीनंदनः सष्टा चितीशः पापनाशनः ॥६॥ शंखभुनं दकी चक्री शार्क्षधन्ता गदाधर:। रथांगपाणिरचोम्प: संविप्रहरणायुषः ॥१०७॥ सर्वप्रहरणायुष खोनम इति ॥

इतीदं कीर्तिनीयस्य केशवस्य महात्मनः । नाम्नां सहस् दिच्यानामशेयेण प्रकीर्तितम् ॥१॥ य इदं श्रृणुयात्रित्यं यरचापि परिकीर्तयेत् । नाशुभं प्राप्तुयात् किंचिरसोऽप्रु-त्रेह च मानवः ॥२॥ वेदांतगो बाह्यसः स्यात्वित्रगी विजयी भवेत । वैरयो धनसमृद्धः स्याच्छुद्रः सुखमगाप्नु-यात ॥३॥ धर्मार्थी प्राप्तुपाद्धर्ममथर्थि चार्थमाप्तुपात्। कामानवाष्त्रयास्कामी प्रजार्थी प्राप्तुयास्प्रजाम् ॥४। भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः। सहस्रं वासु-देवस्य नाम्नामेतत्त्रकीर्तयेत् ॥ ५ ॥ यशः प्राप्नोति विपुत्तं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । श्रचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्तोत्यनुत्तमम् ॥ ६॥ न भयं कचिदाप्नोति वीर्यं त्तेजथ विदत्ति । मवत्यरोगो चुतिमान्यलरूपगुणान्यिकः ॥७॥ रोगातींग्रुच्यते रोगात् वद्धो ग्रुच्येत वंधनात् । भया-न्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न त्रापदः ॥=॥ दुर्गाएयति-तरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् । स्तुवन्नामसहस्रेण नित्र्य भक्ति समन्वितः ॥ ६ ॥ वासुदैवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव-परायगः । सर्वेपापविशुद्धात्मा याति त्रह्म सनातनम् ॥१०॥ न वास्देवभक्तानामशुर्भं विद्यते कचित्। जन्ममृत्यु-जराज्याधिभयं नैवोपजायते ॥११।। हमं स्तवमधीयानः श्रद्धामिक समन्वितः । युज्येतारमासुखचाति श्रीपृति-स्मृतिकीतिंभिः ॥१२॥ न कोघो न च मात्सर्यं न लीमो - <u>।श्वभामतिः । भवन्ति कृतपुष्यानां भक्तानांपुरुपोत्तमे</u> ।१३॥ द्यीः सचंद्रार्कनचत्रा खंदिशो भूमंहोद्धिः। ासुरेवस्य वीर्थेण विष्टुतानि महात्मनः ॥ १४ ॥ ससु-ासुरगंथर्वं सयचोरमराचसम् । जगद्वशे वर्तवेद कृष्णस्य व्यराचरम् ॥१५॥ इन्द्रियाणि मनी बुद्धिः सर्त्वं तेजो लं पृति:। वासुदेवात्मकान्यादुः चेत्रं चेत्रज्ञ एव च **।१६॥ सर्वागमानामानारः प्रथमं परिकल्पते । आनार-**ामवी धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१७॥ ऋपयः पितरो वा महाभृतानि धातवः । जंगमाजंगमं चेदं जगन्नारा-ाणोद्भवम् ॥१≈॥ योगो झानं तथा सांख्यं विद्या शेल्पंदि कर्म च । वेदाः शास्त्राखि विज्ञानमेतत्सर्वं जना-नात् ॥१८॥ एको विष्णुर्महद्भृतं प्रथम्भृतान्यनेकशः। रीन्लोकान् च्याप्य भृतात्मा भुंक्तेविश्वभुगव्ययः ॥२०॥ मं स्तर्वं मगवतो विष्णोर्व्यासेन कीवितम्। पठेध इच्छे-पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥२१॥ विश्वेधारमजं देवं तगत: प्रमवाप्ययम् । भजन्ति ये प्रष्कराचं न ते यांति ाराभवम् ॥ २२ ॥

#### श्रजु<sup>°</sup>न खवाच—

पद्मपत्रविशालाच पद्मनाम सुरोत्तम । भक्तानामनु-रत्नकानां त्राता मन जनार्दन ॥२३॥

#### श्रीभगवानुवाच—

यो मां नाम सहस्रेश स्तोतुमिच्छिति पांडव । सो-ऽहमेकेन रलोकेन स्तुत एव न संशयः ॥२४॥ नमोन Sस्त्वनंताय सहस्रमूर्तेये सहस्रपादाचिशिरोरुवाहवे ! सहस्रनाम्ने पुरुपाय शास्त्रते सहस्रकोटीयुगधारिए नमः ॥२४॥ नमः कमलनामाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ २६ ॥ वासनाद्वासु-दैवस्य वासितं भ्रुवनत्रयम् । सर्वभृतनिवासोऽसि वासु-देव नमोस्तुते ॥२७॥ नमो ब्रह्मएय देवाय गोब्राह्मणहि-ताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमोनमः॥१८॥ त्राकाशात्पतितं तोर्यं यथा गच्छति सागरम् । सर्वदेव-नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति ॥२६॥ एव निष्कंटकः पंथा यत्र संपूज्यते हरिः। कुपथं तं विजानीयाद्गीविंद रहितागमम् ॥ ३०॥ सर्ववेदेषु यस्प्रुएयं सर्वतीर्थेषु यत्फलम् । तस्फलं समवाध्नोति स्तत्वा देवं जनार्दनम् ॥ ३१ ॥ यो नरः पठते नित्यं त्रिकालं केशवालये । द्दिकालमेककार्लं वा क्रूरं सर्वं व्यपोद्दति ॥ ३२ ॥ दह्यंते रिपवस्तस्य सौम्याः सर्वे सदाग्रहाः। त्रिलीयंते च पापानि स्तवे ह्यस्मिन् प्रकीतिंते ॥ ३३ ॥ येन ध्यातः श्रुतो येन येनायं पठ्यते स्तवः। दत्तानि सर्वदानानि सुराः सर्वे समर्चिता: ॥ ३४ ॥ इह लोके परे वापि न भयं विद्यते । क्त्रचित् । नाम्नां सहस्रं योऽधीते द्वादरयां मम सित्रधां ॥ ३५ ॥ शनैर्व्हति पापानि कल्पकोटिशतानि ष । अश्वत्यसन्निधां पार्थ तुलसोसिन्निधां तथा ॥३६॥ पठेत्रामसदस्तं तु गत्रां कोटिफलं सभेत् । शिवासपे पठेत्रित्यं तुलसीवनसंस्थितः ॥ ३७ ॥ नरो प्रक्तिम-धाप्नोति चक्रपाणेर्वचा यथा । ब्रह्महत्यादिकं घोरं सर्व-पापं विनस्यति ॥ ३८ ॥

[ति श्रीमनमहाभारते शतसाहमृत्रां संहितायां वैद्यासिक्यामानु-शासनिके प्रवृश्चि दानधर्मे भोष्मयुधिष्ठरसंदाहे श्री-

क्षानक पृत्राणः दानधमः माटमयुष्यस्यतः विष्णोर्दिज्यसहस्रनामस्त्रोत्रं सम्पूर्णम् ॥ श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

श्रारूप्णापणमस्तु । शुभंभवतुः।। श्रीरस्तु ॥

#### भीष्म<del>र</del>तवराजः

री गणेशाय नमः ॥

थी भोपालकृष्णाय नमः ॥

जनमेजय उवाच---

शरतन्त्रे शयानस्तु भारतानां वितामहः । क्षयपुरमृष्ट-वात् देर्हं कं च योगमधारयत् ॥ १ ॥

वैशंपायन खवाच-

मृष्णुष्याविहितो राजन् शुचिभूत्वा समाहितः । मीप्मस्य कुरुशार्युल देहोत्सर्गं महातमनः ॥२॥ निष्टच-मात्रे त्ययन उत्तरे वै दिवाकरे । समावेशयदात्मानमात्म- न्येव समाहितः ॥३॥ शुक्लपत्तस्य चाष्टम्यां माघमासस्य पार्थिव। प्राजापत्ये च नत्तत्रे मध्यं प्राप्ते दिवाकरे ॥४। विकीर्णांशुरिवादित्यो भीष्मः शरशतैथितः । शुशुमे पर्य सच्म्या पृतो ब्राह्मणसत्तमैः ॥५॥ व्यासेन वेदविदुपा नारदे सुर्रिणा । देवरातेन बारस्येन तथा तेन सुमंतुना ॥६॥वध जैमिनिना चैव पैलेन च महात्मना । शांडिल्यदेवलाभ्यां ' मैत्रेपेण च घीमता ॥ ७ ॥ असितेन वसिष्टेन कीशिके महात्मना । हारीतरोमशास्यां च तथात्रेयेख धीमता ॥ षृहस्पतिश्र शुक्रश्र च्यत्रनश्च महाप्रुनि:। सनत्कुमारकपिर षान्मीकिस्तु बुरु: कुरु:॥ ६॥ माँद्गन्यो मार्गयो राग स्तृया विदुर्महाधुनिः । पिप्पलादश्च वायुश्च संवतेः पुला कचः ॥ १० ॥ करयपरच पुलस्त्यरच क्रतुर्देचः पः शरः। मरीचिरंगिगः कएवो गौतमी गालवो धां ॥ ११ ॥ धौम्यो विभांडो मांडच्यो धौम्रः कृष्णोऽः भौतिकः । उलुकः परमो विष्रो मार्कंडेवो महामनिः ॥१२ भास्करः पुरगः कृष्णः स्तः परमधामिकः । शैंबं याझवन्क्येन शंखेन लिखितेन च ॥ १३ ॥ एतैश्चान र्म्यनिगर्णैर्महामार्गैर्महात्मभिः । श्रद्धादमपुरस्कारैवृ तरन इवग्रद्दै: ॥ १४ ॥ भीष्मस्तु पुरुषच्याद्य कर्मणा मन

गिरा। शग्तन्यगटः कृष्णं प्रदर्धा प्रांजितिः श्रुचिः ॥१५ स्वरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टावः मधुसदनम् । योगेहनां हिरण विष्णुं जिष्णुं जगत्त्रम्रम् ॥ १६ ॥ कृतांजिलः शुचिर्भृत्वा वाग्विदांश्वरः प्रभुः । मीष्मः परमधर्मात्मा वासुदेवः मयास्तुवत् ॥ १७ ॥

#### भोदम हवाच-.

आरिराधिषपुः कृष्णं वाचं जगदिषाम्यहम् । तथा क्याससमामिन्या प्रीयतां पुरुपोत्तम: ॥ १८ ॥ शुनि शुचिपद् हंसं तत्पदं परमेष्टिनम् । ग्रुक्त्वा सर्वोत्मनात्मानं र्चं प्रपद्ये प्रजापतिम् ॥ १६ ॥ श्रनाद्यं तत्परं त्रद्ध न देवा नर्पयो विदुः । एकोऽयं मनवान् देवो धाता नारायगो-इरि: ॥ २० ॥ नारायणाद्यगणास्तथा सिद्धमहोग्गाः। देवादंवर्षयश्चैय तं विदुः पन्मन्ययम् ॥ २१ ॥ देवदानव गंघर्वा यस्रशास्त्रसम्बगाः । यं न जानंति को क्षेपः कृती या भगवानिति ॥ २२॥ यस्मिन्विश्वानि भृतानि निष्ठं ति च विशंति च । गुराभृतानि भृतेशेत मत्रे मागिगरा इय ॥ २३ ॥ यस्मिस्निन्ये तते तंती दृढे स्रगिय तिष्ठति । सदमव्यधितं विश्वं विश्वांगे विश्वकर्मेखि॥२४॥इर्गि मह-स्रशिग्संसहस्रचरगोदाणम्।सहस्रवाह्मुक्टं महस्वद्नोज्ज्य-त्तम् ॥ प्राहुनीरायग् देवं यं विश्वस्य परायगम् ॥ २५ ॥ श्रमीयमामणीयांसं स्थविष्ठं च स्ववीयमाम्। गरीयमां माहिन्दूं चु श्रेष्ठं च श्रेयसामपि ॥ २६ ॥ यं वाकेष्यनुना-यश्चिनोति सस च। गृशांति सर्वकर्माणं सत्यं सत्येपु

सामसु ॥२७॥ चतुर्भिरचतुरात्मानंसत्वस्थं सात्वतां पतिम्। र्य दिन्येदेवमचैति गुह्यौः परमनामभिः ॥ २८ ॥ यस्मि त्रित्यं तपस्तप्तं यदंगेष्यनुतिष्ठति । सर्वातमा सर्ववित्तर्वः सर्वगः सर्वभावनः ॥ २६ ॥ यं देवं देवकी देवी वसुदेवाः दजीजनत् । भूमेरच ब्राह्मको गुप्त्यै दीप्तमजिनमिवारणिः ।। ३० ॥ यमनन्यो ध्यपेताशीरात्मानं बीतकल्मपम्। इष्ट्वाऽनंत्याय गोविंदं पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ ३१ ॥ . श्रतिवाध्यद्रकर्माणमतिस्योग्नितेजसम् । श्रतिवुद्धीं-द्रियातमानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम् ॥ ३२ ॥ पुराखे पुरुपं प्रोक्तंत्रस प्रोक्तं युगादिषु । चये संकर्पणं प्रोक्तं तसुः पास्यग्रुपास्महे ॥ ३३ ॥ यमेकं बहुधात्मानं प्रादुर्भुत-मधाचजम् । नान्यं भक्ताः कियावंतो यजंते सर्वका-मदम् ॥ ३४ ॥ यं प्राहुर्जगतः कोशं यस्मिन्सन्निहिताः प्रजा:। यस्मिन्ःलोकाः स्फुरंतीमे जले शकुनयो यथा ॥ ३५ ॥ ऋतमेकानरं ब्रह्म यचत्सदसतः परम् । श्रनाः दिमध्यपर्यंतं न देवा नर्पयो विदुः ॥ ३६ ॥ यं सुरासुर-गंधर्वाः ससिद्धपिमहोरगाः । प्रयता नित्यमर्चति परमं दु:खभेपजम् ॥ ३७॥ श्रनादिनिधनं देवमाहमयोर्नि . सनातनम्। त्र्यनितक्यं पविज्ञेयं हरिं नारायग् प्रभुम् ॥३८॥ यं वै विश्वस्य कर्तारं जमतस्तस्युपां पृतिम् । चर्दि जगतोऽध्यत्तमत्तरं परमं पदम् ॥ हिरएयवर्णाः यो 'गर्भो दितेर्देत्यनिपूदनः। एको द्वादशधा जझे तस्मै स्पित्मने नमः॥ ४०॥ शुक्ले देवान् पितृन् कृष्यो वर्षयत्यमृते न यः । यश्च राजा द्विजातीनां तस्मै सोमा-त्मने नम: ॥ ४१ ॥ हुताशनमुखैर्देवैर्धार्यते सकलं जगत् । हिन: प्रथमभोक्ता वस्तरमें होत्रात्मने नमः ॥ ४२ ॥ महतस्तमसः पारे पुरुपं द्यतितेजसम् । यं ज्ञात्वा मृत्यु-मत्येति तस्मै हो यात्मने नमः ॥ ४३ ॥ यं यहंतं यहत्युक्ये यमिनो यं महाध्वरे । यं वित्रसंघा गायंति तस्मै चैदारमने नमः ॥ ४४ ॥ ऋग्वजुः सामाधर्वाणं दशार्थं हविरात्मः कम् । यं सप्तर्ततुं तन्वंति तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥४४ ॥ चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचिमरेव च । हयते च पुनर्द्धाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः ॥ ४६॥ यः सुपर्णो यजुर्नाम छंदीयात्रस्तिइन्छिराः । रथंतरं यृहत्साम वस्मै स्तीत्रात्मने नमः ॥४७॥ यः महसूसमे सत्रे यज्ञे विश्वसूजा-स्पि: । हिरखंषपत्तः शकुनिस्तस्मै ताच्यरिमने नमः ॥४८॥ पदांगसंधिपर्वाणं स्वरव्यंजनभृषणम् । यमाहुरचाचरं नित्यं तस्मै बाबात्मने नमः ॥ ४६ ॥ यज्ञांगी यो वराही र्वे भुत्वा गाप्तुज्जहार ह । लोकत्रयहितार्थाय तस्मै वीर्या-त्मने नमः ॥ ५०॥ यः शेते योगमास्थाय पर्यके नागः भृषिते । फुणासहसरचिते तस्मै निद्रात्मने नमः ॥ ५१ ॥ यश्चिनोति सर्वा सेतुमृतेनामृतयोनिना । धर्मीर्घ व्यय-

हारार्थं तस्मै सत्यात्मने नमः ॥ ५२ ॥ यं पुनर्धर्मचरणाः पृथम्धर्मफलौषिणः । पृथम्धर्मैः समर्च ति तस्मै धर्मात्मने नमः ॥ ५३ ॥ यतः सर्वे प्रस्यंते ह्यनंगाच्चैव देहिनः । जनमादः सर्वभृतानां तस्मै कामात्मने नमः॥ ४४॥ -यत्त्वयक्तस्थमव्यकः विचिन्वंति महर्पयः । चेत्रे त्रेत्रः क्षमासीनं तस्मै चेत्रारमने नमः ॥ ४४ ॥ यं त्रिधारमान· .मात्मस्थं वृतं पोढशिमगुँगौ: । प्राहु: सप्तदशं सांख्यास्त-रस्मै सांख्यात्मने नमः ॥५ ६॥ यं विनिद्रा जितरवासाः शांता -दांता जितंद्रिया:। ज्वोतिः पश्यंति युंजानास्तर्मे योगात्मने -नमः ॥ ५७ ॥ अपुरवपुरवोष्रमे यं पुनर्भवनिभेषाः । शांताः संन्यासिनो यांति तस्मै मोद्यात्मने नमः ॥ ५० ॥ योऽमौ युगसहसांते प्रदीप्तार्विविधावसुः । संज्ञीभयवि भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः ॥ ५६ ॥ संभच्य सर्वे भूतानि कृत्वा चैकार्श्यं जगत्। बालः स्विपिति यरचे कन्तस्मै मायात्मने नमः ॥ ६०॥ श्रजस्य नाभ्यां ःसंभ्रतं यस्मिन्त्रिश्वं प्रतिष्ठितम् । पुष्करं पुष्कराचस्य तस्मै पद्मातमने नमः ॥ ६१ ॥ सहस्रशिरसे चैव पुरुषा-थामितात्मने । चतुःसमुद्रपर्यंके योगनिद्रात्मने नमः .॥ ६२ ॥ यस्य केशेषु जीमृता नद्याः सर्वाङ्गसंधिषु । कुची समुद्रारचस्वाग्स्तस्मै वीयात्मने नमः ॥ ६३॥ व्यस्मात्सर्वाः प्रस्यंते सर्गप्रलयविकियाः। यस्मिरचैव

त्रलीयंते तस्मै हेत्वात्मने नमः ॥ ६४ ॥ यो निषएणो भवेद्रात्री दिवा भवति धिष्टितः। इष्टानिष्टस्य च द्रष्टा त्तस्मै द्रष्टात्मने नमः ॥ ६५ ॥ अकुंठं सर्वकार्येषु धर्म-कार्याथे मुद्यतम् । वैकुंठस्य हि तद्रू पं तस्मै कार्यात्मने नमः ॥ ६६ ॥ विमञ्य पंचधात्मानं वायुभृतः शरीरगः । यश्चेष्टपति भृतानि तस्मै वाय्वात्मने नमः । ६७ । अक्षयक्त्रं भुजी चत्रं कृत्स्नमृरूदरं विशः । पादी यस्या-श्रिताः शूद्रास्तस्मै वर्णात्मने नमः ॥ ६= ॥ युगेष्यावर्तः मानेषु मासत्वीयनहायनैः। सर्गप्रलययोः कर्ता तस्मै काला-रमने नमः ॥ ६६॥ यस्यान्निसम्यं द्यीम् र्घा नामिरवरको चितिः। सर्पश्वनुदिशः श्रीत्रे तस्मै लोका-रमने नम: । ७० ॥ पर: कालात् परी यज्ञात्परात्परतरी हि य:। श्रनादिगदिविंश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः॥७१॥ विषये वर्तमानी यस्तं वैशेषिकनिगु यैः। प्राहर्विषयगी-प्तारं तम्म गोप्त्रात्मने नमः॥ ७२॥ अन्नपानेधनमयो -रमप्राण्विवर्धनः । यो धारयित मृतानि तस्मै प्रागात्मने नमः ॥ ७३ ॥ विगेच्यासदं यस्य हवं दंष्ट्रानखायुधम्। दानवेंद्रांतकरणं तस्मै हप्तारमने नमः॥ ७४॥ वसा-त्रलगतः श्रीमाननन्तो भगवान्त्रियुः । जगद्वाग्यते कृत्स्नं न्तस्में वीर्यात्मने नमः ॥ ७१ ॥ यो मोहपति भृतानि क्तेहपाशातुवंधनै: । सर्गस्य रद्यणार्घाय तस्म मोहोत्मने १८८ नमः ॥ ७६ ॥ भूतलातलमध्यस्थौ हत्वा तु मधुकैटभी । उद्ध्ता येन वै वेदास्तस्मै मत्स्यात्मने नमः॥ ७७॥ ससागग्वनां विश्वत्सप्तद्दीयां वसुंधराम् । यो धारयति पुष्ठेन तस्मै कूर्मात्मने नमः ॥ ७=॥ एकार्श्वेव हि मग्नां तां वाराहं रूपमास्थितः । उद्दधार महीं योऽसी तस्मै क्रोघारमने नमः ॥ ७६ ॥ नारसिंहं वपुः कृत्वा यस्त्रैलोः क्यभयंकरम् । हिरण्यकशिषु जघ्ने तस्मै सिंहात्मने नमः ॥ ८० ॥ वामनं इत्पमास्थाय वर्त्ति संयम्य मायया । इमे क्रांतास्त्रयो लोकास्तरमै क्रांतात्मने नमः॥ ८१॥ जमद्गितसुतो भूत्वा रामः परशुध्ग् विश्वः। सहसूार्जुः नहंतीव तस्मै उग्रात्मने नमः ॥ =२ ॥ रामो दाशरिय-

र्भृत्वा पीतस्त्यकुलनंदनम् । जवान रावर्णं संख्ये तस्मै चत्रात्मने नमः ॥ ≃३ ॥ बसुदेवसुतः श्रीमान्वासुदेगो र्जगत्पति: । जहार वसुधामारं तस्मै कृष्णात्मने नमः ॥ =४ ॥ बुद्धरूपं समास्थाय सर्वह्रवपरायणः । मोहयन्सर्वभूनानि तस्मै बुद्धात्मने नमः ॥=५॥ इनिप्यति कलरते म्लेच्ळांस्तरगवाहनः । धर्मसंस्थापनार्थाय तस्मै कल्क्यात्मने नमः ॥ ८६ ॥ श्रात्मज्ञानमिदं ज्ञानं ज्ञात्वा-पंचस्त्रवस्थितः । यं ज्ञानेनाधिगच्छंति तस्मै ज्ञानात्मने नमः॥८७॥ अप्रमेय शरीराय सर्ट ेण्यचुपे । 🎢

श्रपारपरमेयाय तस्मै दिव्यात्मने नमः

भीष्मस्तवराजः

दंडिने नित्यं लम्बोदरशरीरियो । कर्मंडलुनिपंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ ८६ ॥ शूलिने त्रिदशेशाय व्यंवकाय महात्मने । मस्मदिग्धोर्ध्व लिंगाय तस्मै रुद्रारमने नमः ॥ ६० ॥ चन्द्रार्धकृतशीर्पाय न्यालयज्ञोपवीतिने । पिना-कशूलहस्ताय तस्मै उग्रात्मने नमः ॥ ६१ ॥ पंचभृतात्म-भूताय भूतादिनिधनाय च । अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मै शांतात्मने नमः ॥ ६२ ॥ यस्मिन् सर्वे यतः सर्वे यः सर्वे सर्वतक्ष यः । यरच सर्वमयो देवस्तस्मै सर्वात्मने नमः ॥ ६३ ॥ विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु विश्वातमा विश्व-संभवः । अपवर्गस्यभूतानां पंचानां परतः स्थितः ॥६४॥ नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परितस्त्रिषु । नमस्ते त्रिषु सर्वेषु सर्व हि सर्वमयो निधिः ॥ ६४ ॥ नमस्ते भग-चन्विष्णो लीकानां प्रभवाष्यय। त्वं हि कती हुपी-केश संहर्ता चापराजितः ॥ ६६॥ तेन परयामि मगवन् दिव्येषु त्रिषुवर्त्मसु। तचपरयामि तत्वेन यत्ते रूपं सनातनम् ॥ ६७ ॥ द्यौरच ते शिरसा व्याप्ता पद्भयां देवी वसुन्धरा । विक्रमेण त्रयो लोकाः पुरुपोऽसि सना-तनः ॥ ६= ॥ दिशो ग्रंजा रविश्चचर्चीर्यं शुक्रः प्रजा-पतिः । सप्त मार्गा निरुद्धास्ते वायोरमित तेजसः ॥ ६६॥ श्रतसीपुष्पसंकाशं पीतकौशेयवाससम् । ये नमस्यंति गोविंदं न तेषां विद्यते भयम् ॥१००॥ नमो नरकसंत्रास

रचामंडलकारिणे । संसारनिम्नगावर्तवरिकाष्टाय विष्णवे ॥१०१॥ नमो ब्रह्मस्यदेवाय गोब्राह्मस्यहिताय च । जग-दिवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ॥१०२॥ प्राणकां-तारपाथेयं संसारच्छेदमेपजम् । दुःखशोकपरित्राणं हरि-रित्यवरह्मस्य ॥१०३॥ यथा विष्णुमयं सत्यं यथा विष्णुमयं अन्य जगत्।यथा विष्णुमयं सर्वं पापं नाशपते तथा ॥१०४॥ स्या प्रकाय भक्ताय गतिमिन्दां निगीपने । यच्छे पः पुंडरीकाच सहयायस्य सुरेस्तर ॥१०५॥ इति विद्यावपोन्योनिस्पानिविष्णुरीहितः । वाश्यह्ने नाशियो देशः प्रीयतां मे जनाईनः ॥१०६॥ नारायणपरं ब्रह्म नारायणपरं चर्षः कारायणपरं चर्षः ।।

#### वैशंपायन उद्याच—

एताबहुक्त्वा वचनं भीष्मस्त्वाहतमानसः। नम इत्येष कृष्णाय प्रणाममकतोत्तदा ॥१०=॥ श्राभेगम्य तु योगेन भक्ति भीष्मस्य माधवः। त्रैलोक्यदर्शनेह्यानं दिव्यं दत्वा ययौ हरिः॥ १०६॥ तस्मिन्नुपरते शब्दं ततस्ते त्रस-वादिनः । भीष्मं वाग्मिन्नीष्पकृंठास्तमान्तु महामतिस् ॥ ११०॥ ते स्तुवतम् विपार्याः केश्वं पुरुपोत्तमस् । भीष्मं च शनकैः सर्वे प्रशाशंसुः पुनः पुनः॥ १११॥ यं गोगिनः प्राण वियोगकालं यस्नेन वित्ते वित्तवेश्यंति। साचात्पुरस्ताद्धरिमीचमाणः प्राणाञ्जहां प्राप्तकालो हि भीष्मः ॥ ११२ ॥ शुक्रवंच दिवा भृगौ गंगायां चोत्त-रायणे। धन्यास्तात मरिष्यंति हृदयस्थे जनाद्देने ॥ ११३॥ विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य प्रकृपोत्तमः । सहसोत्यायः संतष्टो यानमेवाम्यपद्यत ॥ ११४ ॥ केशवः सात्य-किरचैव रथेनैकेन जम्मतुः। अपरेण महात्माना युधिष्ठिर-घनंजयी ॥ ११५ ॥ भीमसेनो यमा चोमी रथमेकं समास्थिताः । कृपो युयुत्सुः इतश्रसंजयशापरं रथम् ॥ ११६॥ ते रथैनंगराकारैः प्रयाताः प्ररूपमाः । नेमि-घोषेण महता कंपयंती वसुंधराम् ॥ ११७ ॥ ततो गिरः पुरुपवरस्तवान्विता द्विजेरिताः पथि सुमनाः स शुश्रुवे । कुताञ्ज्ञलि प्रणतमथापरं जनं स केशिहा मुदितमनाम्य-नंदत्त ॥ ११८ ॥ अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोक महेरव-रम् । धर्मादवर्चा स्तुवज्ञित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ११६ ॥ इमें स्तर्व यः पठेति शार्ङ्गधन्त्रनः शुणोति वा मक्तिस-मन्वितो जनः । स चक्रधृक् प्रतिहतसर्वकन्मपो जनार्दनं प्रविशति देहसंच्ये ॥ १२०॥ अशनिशितसुधारं यस्य-चर्क सुचारु मणिकनकविचित्रे कुंडले यस्य कर्णे । भ्रमर शतसहस्रैः सेविता यस्य माला असुरकुलनिहंता प्रीयतो वासुदेत: ॥ १२१ ॥ स्तत्रराजः समाप्तोऽयं विष्णोरद्भ तकर्मणः। गाँगयेन पुरा गीती महापातकनाशनः॥१२२॥

#### श्रोभगवानुवाच-

यः संपठेदिदं स्तोत्रं मम जन्मानुकीर्तनम् ।देवलोक-मतिकस्य तस्य लोको यथा मम ॥ १२३॥

इति श्री मन्महाभारते शतसाहरूयां संहितायां चैयासिक्यां शान्तिपर्वाख भीष्मगुधिप्तिर संवादे भीष्मस्तवयाजः समाप्तः । श्री कृष्णापयामस्त् ।

# **अनुस्मृतिः**

श्री गर्ऐशाय नमः 👭

श्री गोपालकृष्णाय नमः **।**।

शतानोक उवाच—

महामते महापाज सर्वशास्त्रविशाख । श्राचीणकर्म-षंघस्तु पुरुषो हिजसनम् ॥ १ ॥ सततं कि जवेन्जाप्यं विद्युष: किमतुस्मरन् । माखे यज्ञपेन्जाप्यं यं च माव-मतुस्मरन् ॥ २ ॥ यं च ष्यास्त्रा हिज्ञश्रेष्ठ पुरुषो सृत्यु-मागतः । परं पदमवाप्नोति तन्मे वद महाम्रने ॥ ३ ॥

#### शीनक उवाच।

हृदमेव महाब्राहा प्रष्टवांरच पितामहम् । मीष्म धर्मभृतां अर्प्ट धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ४ ॥

युधिष्ठिर उवाच—

**F39** 

क्तुरुश्रेष्ठ मरणे पर्षुपस्थिते । प्रायांन्तु परमां सिद्धि श्रोतु-मिच्छामि वस्वतः ॥६॥

**अनुस्मृतिः** 

#### भोष्प्र उवाच—

तयुक्तं स्वहितं ध्वमं प्रश्नमुक्तं त्ययाऽनय । शृष्णु-भावहितो राजनारदेन पुरा श्रुतम् ॥७॥ श्रीवन्सांकं जग-द्पीजमनतं लोकसात्तिखम् । पुरा नारायणं देवं नारदः परिष्टवान् ॥ = ॥

#### नारदं उवाच—

स्वमचरं परं ब्रह्म निर्मुश्यं तमसः परम्। ब्राहुवैंधं परं भाम ब्रह्माशुं कमलोद्भवम् ॥६॥ मगवन् भृतमध्येश श्रद्भानैर्जितेद्वियैः। कथं भक्तीवैवित्त्योऽसि योगिमिर्मो-चर्काविमिः ॥१०॥ किं तु जाप्यं अपिन्नत्यं कल्य उत्थाय मानवः। कथं जपेत्सदा च्यायेद्ब्रह् तच्चं सनातनम्।११।

्रभीष्म चवाचं— श्रुत्वा च तस्य देवर्षेर्वाक्यं वाक्यविशारदः । प्रोवाच

श्रुत्वा च तस्य देवपवास्य वाक्यावशारदः । प्राचाच सगवान्विप्युनीरदाय च धीमते ॥१२॥

## श्रोभगंपानुवाच—

हंत ते कथयिष्यामि इमां दिन्यामनुस्यृतिम् । मरागे मामनुस्पृत्य प्राप्नोति परमां गतिम् ॥१३॥ यामघीत्य प्रयाणे तु मद्भानायोपपद्यते । ॐ कारमग्रतः कृत्वा मा रे नमस्कृत्य नारद ॥१४॥ एकाग्रः प्रयतो भृत्वा इमं मंत्रस्-दीरयेत् ।ॐनमो भगवतेवासुदेवाय इत्ययम् ॥१४॥ जन-

रोनापि यन्नाम्नि कीतिते सर्वपातकै:। पुमान् विष्ठच्यतं सयः सिंहत्रस्तैर्भृगैरिय ॥१६॥ चराचरविसृष्टस्तु प्रोन्यवे पुरुषोत्तमः ॥१७॥ प्रपद्ये पुंडरीकार्त्तं देवं नारायग्रं हरिम्। लोकनार्थं सहस्राचमचरं परमं पदम् ॥१८॥ मगवंतं प्रव-नांऽस्मि भृतभव्यभवत्त्रभुम् । स्त्रष्टारं सर्वेलोकानामनंतं विश्वतामुखम् ॥१६॥ पद्मनाभं हृपीक्ष्यं प्रपद्ये सत्यमच्यु-तम् । हिरएयगर्भममृतं भृगर्भं तमसः परम् ॥२९॥ प्रमाः प्रश्चमनार्यं च प्रपद्ये तं रावप्रमम् । सहस्त्रशीपकं देवं महर्षेः सस्यभावनम् ॥ २१ ॥ प्रपद्ये सुस्ममचलं वरेषयमनर्थः ग्रुचिम् । नारायर्णं पुराखेशं यागावासं सनातम् ॥२२॥ संयोगं सर्वभृताना प्रवद्ये प्रविशास्तरम्। यः पुरा प्रलये प्राप्ते नष्टे स्थावरजंगम् ॥ २३॥ नकादिए प्रलीनेपु नष्टे लोके चराचरे। एकस्तिष्ठि विश्वास्मा स मे विष्णुःप्रसीदतु ॥२४॥ यः प्रभुः सर्वतीः कानां येन सर्विमिदं ततम्। चराचरगुरुदेवः स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२४॥ श्राभृतसंप्तवे चैव प्रलीने प्रकृती महान्। योऽचितप्रति विस्वात्मा स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२६॥ येताः क्रांतास्त्रयो लोका दानवारच वशीकृता: शरएय: सर्व-खोकानां स मे विष्णुः प्रसीदत्तु ॥२७॥ यस्य हस्ते गदा चक्रं गरुडो यस्य बाहनम् । शंखः करतले यस्य स मै विष्णुः प्रसीदतु ॥२=॥ कार्यं किया च करणं कर्ता हेतुः

प्रयोजनम् । श्रक्रियाकरणे कार्ये स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२६॥ चतुर्भिरच चतुर्भिरच द्वाम्यां पंचिभरेव च । ह्यते च पुनर्दास्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥३०॥ श्रमीकर्मस्य यो गर्भस्तस्य गर्भस्य या रिष्ठः । रिष्ठुगर्भस्य यो गर्भः स में विष्णुः प्रसीटतु ॥३१॥ धांत्रसोमार्कतागणां त्रवारुद्रे-द्रयोगिनाम् । यस्तेजयति तेजांसि स मे विष्णुः प्रमीदतः ॥३२॥ पर्जन्यः पृथियी सस्यं कालो धर्मः क्रियाफलम्। गुणाकारः स मे वश्रुवसिदेवः प्रसीदतु ॥३३॥ योगावास . नमस्तुम्यं सर्वदास वरप्रद । हिरएयगर्भ यज्ञांग पंचगर्भ नमोस्तुते ॥२४॥ चतुर्भू तपरं घाम लच्म्यावास सदाच्युत। शब्दादिव।सनान्योऽसि वासुदेव प्रधानकृत् ॥३४॥ व्यजः संगमनः पाधी हामृतिविश्वमृतिष्टकः । श्रीः कोतिः पंचका-लज्ञी नमस्ते ज्ञानसागर ॥ ६६॥ श्रव्यक्ताद्व्यक्तपुत्पन-मञ्यक्तायः परात्परः। यस्मात् परतरं नास्ति तमस्मि शर्णं गत: ॥३७॥ चितवंती दार्जं नित्यं बद्धेशानादयः सुराः । निरुचयं नाधिगच्छंति तमस्मि शुरुणं गतः ॥३८॥ जितेन्द्रिया जितात्मानो ज्ञान च्यान परायखाः । यं प्राप्य न निवर्वते तमस्मि शरणं गतः ॥ ३६ ॥ एकांशेन जग-रकुत्स्तमबष्टभव स्थितः प्रभुः। ऋपाद्यो निर्शुणो नित्यस्तमन स्मि शर्यं गतः ॥ ४०॥ सोमार्काधिमर्यं तेजी या च रेवारामयी चु वि: । दिवि संजायते वेज: स महात्मा प्रसी-

ेदतु॥४१॥ गुणात्मा निर्गुणश्चान्यो रश्मिवांश्चेतनोह्यजः। स्टमः सर्वगतो देहः स महात्मात्रसीदत् ॥४२॥ श्रन्यकः सद्धिष्टानमचित्यं तमसः परम् ॥ प्रकृतिः प्रकृति शुं क्रेस महात्मा प्रसीदतु ॥४३॥ चेत्रज्ञः पंचधा भु क्ते प्रकृतिपंचिमः म<sup>९</sup>खैः। महागुणांश्च यो भ्रंको स महात्मा प्रसीदतु ॥४४॥ नाष्ट्ययोगाश्च ये चान्ये सिद्धाश्च परमर्पयः । यं विदित्वा विमुच्यंते स महात्मा त्रमीदत् ॥४५॥ अतींद्रिय नम-स्तुम्यं लिंगेव्यकिन मीयसे। ये च स्वां नामिजानंति त्तमस्मि शरणं गतः ॥४६॥कामकोधविनिमु कारागद्वेष-विवर्जिताः। अनन्यमक्ता जानंति न पुनर्नारकी जनः ।।४७॥ एकांतिनो हि निर्देदा निराशाः कर्मकारिणः। ज्ञानाग्निदम्धकर्माग्रस्त्वां विशांति सनस्विन: ॥४=॥ व्यशरीरं शरीरस्थं समं सर्वेषु देहिषु। पाषपुरायविनिद्धं का भक्तास्त्वां पर्युपासते ॥४६॥ अव्यक्तबुद्धघर्दकारमनी-ं भूतेन्द्रियाणि च। स्विप तानि न तेप स्वं तेषु तानि न े ते त्विय ॥४०॥ एकत्वाय च नानन्यें ये विदुर्यान्ति वे परम् । समत्विमिहि कांचेयं मत्त्रया वैनान्यचेतसा ॥५१॥ चराचरमिदं सर्वं भृतग्रामं चतुर्विधम् । त्विय तंती च तत्त्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥५२॥ स्रष्टा भोक्तासिक्टस्थी बाचित्यः सर्वसंज्ञितः । अकर्ता हेतुरहितः पृथगाःमा च्यवस्थितः॥५३॥ न मे भूतेषु संयोगः पूनर्भवतु जन्मनि त्रहंकारेख बुद्ध्या वा न में योगस्त्रिमिर्गुखै: ॥५८॥ न मे घर्मी ह्यघर्भे वा नारंभी जन्म वा प्रनः। जरामाग्राभी-बार्थं त्वां प्रपन्नोऽस्मि सर्वगम् ॥४५॥ विषयैतिन्द्रियै-रचापि च मे भृय: समागम: | ईरवरोऽसि जगनाथ किमत: परमुच्यते ॥५६॥ मक्तानां यद्वितं देव तत्ते हि त्रिदशेश्वर । पृथिवीं यातु में घाखं यातु में रसनं जलम् ।।४७।। रूपं हुताराने यातु स्पर्शो मे यातु मारुते । श्रीत्र-माकाशमभ्येत मनो वैकारिकं पुनः ॥५८॥ इंद्रियाणि गुणान्यां हु स्वेषु स्वेषु च योनिषु। पृथिवी पाह सलिल-मर्वोऽग्निमनलोऽनिलम् ॥५६॥ वायुगकाशमभ्यतु-मनरचाकाशमेव च । श्रहंकारं मनो यात माहनं सर्वदेहि नाम ॥६०॥ श्रहंकारस्तथा युद्धि युद्धिग्व्यक्तमेव च । प्रधानं प्रकृति यातु गुणसाम्यं व्यवस्थिते ॥६१॥ विसर्गः सर्वकरणें ग्रीणभृतेश्च में भवत् । मन्त्रं रजस्तमश्चीन प्रकृति प्रविश्तंतु मे ॥६२॥ नैष्कैंबल्यपदं देव कांचैऽहं ते परंतप । एकीभावस्त्वंया मेऽस्तु न मे जन्म भवेद पुनः ॥६३॥ नमो मगवतेतस्मै विष्णवे प्रमविष्णवे ।त्वद्युद्धि-स्त्वद्ग-प्राणस्त्वद्गकस्त्वत्परायगः ॥६४॥ न्दामेवाई स्मरिष्य मि मरखे पर्यवस्थिते । पूर्वदेहे कृता ये मे व्याधयः प्रविशंतु माम् ॥६५॥ अर्द्यंतुच मां दुःलान्यृग्रं मे प्रतिशुच्यताम् । श्रनुच्ययाऽसि मे देव न मे जन्म

भवेत्पुनः ॥६६॥ अस्माद् ब्रवीमि कर्माणि ऋणं मे न भवेदिति । उपविष्ठंतु मां सर्वे व्याधयः पूर्ववंचिताः। ॥६७॥ अनुषो गंतुभिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम् । ग्रहं भगवतस्तस्य मम वासः सनातनः ॥६=॥ तस्याहं न प्रणस्यामि स च मे न प्रणस्यति। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य पंच-भूतेन्द्रियाणि च ॥६६॥ दशेंद्रियाणि मनसि झहंकारे तथामनः । श्रहंकारं तथा बुद्धी बुद्धिमात्मान योजपत् ।।७०॥ यात्मपुर्दीद्रियं पश्येद्युद्धा बुद्धेः,परात्परम् । एवं बुद्धेः परंबुद्ध्वा संस्त्रभ्यात्मानमात्मना ॥ ७१ ॥ तती खुद्धेः परंबुद्ध्वा लभते न पुनर्भवस् । ममायमिति तस्वाहं येन सर्वमिदं ततम् ॥७२॥ आत्मन्यात्मनि संयोज्य परा-रमानमनुस्मरेत । नमी भगवते तस्मै देहिनां परमात्मने । । नारायणाय भक्ताय एकनिष्टाय शास्त्रते । हृदि-स्थाय च भूतानां सर्वेषां च महारमने ॥७४॥ इमामनुस्मृति दिन्यां वैष्णयां पापनाशिनीम् । स्वपन्विसुद्धरच पठेदात्र यत्र समभ्यसेत् ॥७४॥ मर्गो समनुवासे यदेकं मामनुस्मरेत्। श्रपि पापसमाचार: स यांति परमां गतिम् ॥७६॥ यद्यहं-कारमाश्रित्य यज्ञदानतपः क्रियाः । कुर्वन् फलमवाप्नीति पुनशवर्तनं चतत्।।७७॥ धम्यर्चयन् पितृ न् देवान् पठन् छह्न् चलि ददन् । ज्वलदश्ची स्मरेद्यो मां लमते परमां गतिम् ॥७८॥ यज्ञो दानं तपरचैव पावनानि मनीषिणाम्।

यज्ञदानतपस्तस्मात्कुर्याद्रागविवर्जितः ॥ ७६ ॥ पौर्णमाः स्याममावास्यां द्वादश्यां च तथैव च । श्रावयेच्छद्वानर्श्च मद्भक्तरच विशेषवः ॥८०॥ नम इत्येव योत्र्यानमद्भक्ताः श्रद्धयान्त्रितः । तस्याचयो भवेल्लोकः श्वपाकस्यापि नारद ll=१।। कि पुनर्ये मर्जते मां साधकाः विधिपूर्वकम् । श्रद्धाः वंतो यतात्मानम्ते यांति परमां गतिम्॥=२॥ कर्मारायाद्यं-तर्वतीह मञ्जयतोऽनंतमश्तुते । मामेव तस्मादेवपे ध्याहि नित्यमतंद्रितः ॥=३॥ श्रज्ञानां चैत्रयो ज्ञानंदद्याद्धसंतिदे-शतः । कृत्स्नां वा पृथिवीं दद्याचे न तुल्यं न तत् फलम् ।।=।। तस्मात्प्रदेयं साधुस्यो जपं वंधम्यापहम्। अवा-प्स्यति ततःसिद्धिं प्राप्स्यसं च यदं सम ॥८४॥ अश्वसे-धमहस्त्रेश्च बाजपेय शतैरिय । नार्सा परमवामीति मद्ध-**क्**तैर्यद्वाप्यते ॥=६॥

#### भीष्म ख्वाच-

हरै: पृष्टं पुरातेन नारदेन सुर्गिषा । यदुवान ततः शंसुरुदृद्धतं समजुनतः ॥८०॥ त्वभप्येकमना भूत्वा ध्यादि ध्येयं गुणाधिकम् । भजस्य सर्वभावेन परमास्मानमध्ययम् ॥८८॥ श्रुत्वेवं नारदोचाक्यंदिक्यं नारायणोदितम्।श्रत्यंतं मिक्तमान् देव एकांतित्वसुपेयिवान् ॥८६॥ नारायणमुपि देवं दशवपीएयनन्यभाक् । इमं जिपत्वा नामोति तिहष्णोः परमं पदम्॥६॥ किं तस्य बहुभिमंत्रैः किंतस्य बहुभिन्नेतैः। नमी नारायणायेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥६ १॥ किं तस्य वानै: कितीर्थै: कितपोमि: किमध्वरै:। यो नित्यं ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥६२॥ येन्श्रंसा दुरात्मानःपापाचार-न्तास्तथा। तेऽपि यांति परंस्थानं नारायणपरायणाः ॥६३॥ शनन्यया मंद्युद्ध्या प्रतिभाति द्रात्मनाम । क्रुतकी झानदृष्टीनां विभानतेन्द्रिय वर्त्मनाम् ॥ ६४ ॥ नमी नारायणायेति ये विदुर्झक्ष शास्त्रतम् । अंतकाले जपा-द्यांति तद्विष्णोः परमं पदम् ॥ ६५ ॥ त्राचारहीनोऽपि ह्यनित्रवीरं भक्त्या विहीनोऽपि विनिदितोऽपि । विं तस्य नारायण शब्दमात्रवां विमुक्तपायो विशतेऽच्युतां गतिम् NE ६॥ कांतारवनद्रमेंषु कुच्छे व्वापत्सु संयुगे । दरयुभिः सिनिरुद्धश्च नामभिर्मा प्रकीर्तयेत् ॥६७॥ जन्मान्तरसह-सेषु तपोष्यानसमाधिमिः । नरागां चीण यापानां कृष्णे मक्तिः प्रजायते॥६=॥नाम्नोऽस्ति यावतीशक्तिःपापनिर्हरणे हरे: । रत्रपचांऽपि नराः कर्तुः चमस्तावस्र किल्निपम् ॥६६॥ न तावरपापमस्तीह यावश्वामाहतं हरेः । श्रतिरेकभयादाहुः प्रायरिचत्तांतरं षृथा ॥१००॥ गत्वा गत्वा निवर्तते चन्द्रसू-र्योदयोग्रहाः।ऋद्यापिन निवर्तते द्वादशाचरचितकाः।१०१। न वासदेवात्वरमस्ति मंगलं न वासदेवात्वरमस्ति पावनम् न वासदेवात्परमस्ति दैवतं तं वासदेवं प्रणमन्त्र सीदति 11१०२॥ इमां रहस्यां परमामनुस्मृतिं योऽमी रय बृद्धिं समते <sup>र</sup>

#### गजेन्द्रमोद्यः

च नैष्टिकीम् । विहाय पापं विनिष्ठच्य संकटात् स वीत-रागो विचरेन्महोमिमाम् ॥१०३॥

> इ० श्रो० स० श० सं वै० छा० प० दा० श्रीविष्णोर्दिञ्यमनुस्मृतिस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

# गजेन्द्रमोक्षः ।

थी गणेशाय नमः ॥

श्री 'गोपालकृष्णाय नमः ॥

#### शतानोक उवाच-

मया हि देवदेवस्य विष्णोगमिततेवतः। श्रुताः संभूतयः नर्वा गदवस्तव सुन्नतः ॥१॥ यदि प्रसन्नो भगवानदृश्राक्षोऽस्मि वा यदि । तदंहं श्रोत्विम्ब्द्यामि नृणां
दुःस्वानताम् ॥२॥ स्वय्नादिषु महामाग द्रस्यंतं चे
स्वतासुमाः। फलानि च प्रश्च्बंति तद्गुवान्येव भागवः
॥३॥ तादक् पुष्यं पवित्रं च नृष्यामितिसुभप्रदम् । दुष्टस्वय्नीयसम्नं तन्ये विस्वरती वदः ॥॥॥

## शौनक उवाच !

इदमेव यहामाग पृष्टवानस्विपनामहस् । मीष्मं धर्म-भृतां श्रेष्ठं धर्मपूत्रो युधिष्ठाः । ध।।

#### भोषा उवाच ।

त्रायं पुरुषधीयानं पुरुदृतं पुरातनम् । ज्यतमेराजरं त्रम न्यक्तान्यक्तं सनातम् ॥६॥ असच सच पहिर्दा नित्यं सदसतः परम् । परं पराणां सृष्टारं पुराणं परम-क्रयम् ॥७॥ मांगर्न्यं मंगलं विष्णुं वरेग्यमनधं शुनिम् । नमस्कृत्य हुपीकेशं चराचरगुरुं हरिम् ॥=॥ प्रवह्मामि महापूर्वं कृष्णद्वीपायनस्य च । येनोक्तीन श्रुतेनापि अश्यते सर्वपानकम् ॥६॥ नारायण समी देवो न भृतो न भविष्यति । एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्यान् साधयाम्यहर् ।।१०।। कि तस्य वहमिमंत्रैः कि तस्य यहनिवितीः। ममो नागपणायेति मंत्रः सर्वार्धसाधकः ॥१६॥ जङ्गी बहुज्ञं परमत्युदारं यं द्वीपमध्ये सुलमात्मर्यतम् । पराशरा-द्यान्धवती महर्षेस्तम्मै नमोऽज्ञानतमोत्रुदाय ॥१२॥ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे । यस्य प्रसादाद्वच्यामि नारायणकथामिमाम् ॥१३॥वैज्ञांवायनमासीनं पुराखोक्तिः विचलगम्। इममर्थं म राजपिः पृष्ठवान् जनमेजपः ॥१४॥

### जनमेजय खवाच—

कि जपन्मुच्यते पापात् कि जपन्सुस्तमश्तुते । हु स्वप्तनाशनं पुष्यं श्रोतमिच्छामि नारद ॥ १५ ॥

### वैशंपायन उवाध---

एवमेव पुरा प्रश्ने पृष्टवांस्ते पितामहः। मीष्मं वै मितनां शेष्ठं तं चाहं कथपामि ते ॥१६॥ देवतव्रतं महा-श्राञ्जं सर्वशास्त्रविशारदम्। विनयेनोपः पर्यपृच्छ्य विधिरः॥ १७॥

## युधिष्ठिर उवाच—

दुःस्वप्नदर्शनं घोरमवेच्य भरतर्पम । प्रयतः किं जपेज्जाप्यं विबुद्धः किमनुस्परेत् ॥ १८॥ कस्य कुर्यान्नम-स्कारं प्रातकत्थाय मानवः । किंच घ्यायेत सततं किं पूज्यं चा भवेत्सदा ॥१६॥ पितामहप्रसादेन बुद्धिभेदो भवेन्न मे । तदहं श्रोतुमिच्छामि बृद्धि नो बदतां वर ॥ २०॥

### भोष्म उग्राच—

मृषु राजन्महाबाही कथांवप्येह शांतिकम् । दु:स्व-प्नदर्शने जाप्यं यद्वा नित्यं समाहितै: ॥ २१ ॥ श्रवाप्युः दाहरंनीममितिहासं पुराननम् । गर्जेंद्रमोच्चर्यं पुरायं कृष्ण-स्पाद्भुतकमेणः ॥२२॥ सर्वस्तमयः श्रीमांसिकृटो नाम पर्वतः । सुनः पर्वतनाजस्य सुमेरोर्भास्करद्यतेः॥२३॥ चौरो-दजलबीचपुत्री घाँ तामलशिलातलः । उत्थितः सागरं भिन्नाः देवर्षिगण्यंवितः ॥ २४ ॥ ऋष्यरोभिः परिवृतः श्रीमान् प्रस्वणाकुल: । गंधवैं: फिन्नरैंगेचैः सिद्धचारणपन्नगैः ।।२५॥ मृगैः विदेशीजेंद्रैश्च वृतगात्री विराजते । पुत्रागैः कर्णिकारैरच सुविन्वैर्दिच्यपाटलैः ॥२६॥ चूतनिम्यकदं-बैरच चंदनागरुचम्पकै: । शालीस्तालीस्तमालीरच तरुभि-रचार्जुनैस्तथा ॥२ वक्त्तैः कुंदपुष्पैश्च सरलैदेंवदारुभिः मंदार कुसुमैश्चान्यैः पारिजातैश्च सर्वशः ॥२=॥ एवं वह विधेष्ट चैः सर्वतः समलंकतः । नानाधात्वंकितैः श्रंगैः

नित्यं सदसतः परम् । परं पराणां स्टारं पुराणं परमः श्ययम् ॥७॥ मांगल्यं मंगलं विष्णुं वरेष्यमनदं शुचिम् । नमस्कृत्य हृषीवेशं चराचरगुरुं हरिम् ॥८॥ प्रवस्यामि महापूर्वं कृष्णद्वीपायनस्य च । येनोक्तीन श्रुतेनापि नश्यते सर्वपातकम् ॥६॥ नारायण समी देवी न भृती न भविष्यति । एतेन सत्यवाक्येन सर्वार्थान् साध्याम्यहर् ।।१०।। किं तस्य यहभिर्मेत्रैः कि तस्य यहनिर्धेतैः । ममो नागयकायेति मंत्रः सर्वार्थसाधकः ॥११॥ जड्डी यहुइ परमत्युदारं यं द्वीपमध्ये सलमात्मयंतम् । पराशरा-द्गन्यवती महर्षेस्तम्मै नमोऽज्ञानतमोनुदाय ॥१२॥ नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे । यस्य प्रसादाद्वच्यामि नारायग्रकथामिमाम् ॥१३॥वैशंपायनमासीनं पुरागोक्ति-विचचणम्। इममर्थं म राजपिः पृष्ठतान् जनसेजयः ॥१४॥

## जनमेजय उवाच---

किं जपन्मुच्यते पापात् किं जपन्सुखमरनुते । दु श्वप्ननाशनं पुएषं श्रोतुमिच्छामि नारद् ॥ १५ ॥

# वैशंपायन खवाच-

एवमेन पुरा प्रश्तुं पृष्ट्वांस्ते वितामदः। भीष्मं वै मतिनां श्रेष्ठं तं चाहं कथपामि ते ॥१६॥ देवतत्रतं महा-श्राञ्जं सर्वशास्त्रविशास्त्रम् । विनयेनोपसंगम्य पर्यष्टच्छद्यु-चिष्ठिरः ॥ १७ ॥

# युधिष्ठिर उवाच—

दुःस्वप्नदर्शनं घोरमवेच्य भरवर्षम । श्रयतः किं जपेजजाप्यं विबुद्धः किमनुस्परेत् ॥ १८ ॥ कस्य कुर्यात्रम-स्कारं शावरुत्थाय मानवः । किं च घ्यायेत सततं किं पृज्यं वा भवेत्सदा ॥१६॥ पितामहप्रसादेन बुद्धिभेदो भवेत्र मे । तदहं श्रोतुमिच्छामि श्रृहि नो बदतां वर ॥ २० ॥

### भोष्म उदाय--

मृष्णु गजन्महाबाही कथियपेंड शांतिकम् । द:स्व-प्नदर्शने जाप्यं यहा नित्यं समाहितैः ॥ २१ ॥ श्रत्राप्यु-दाहरंतीममितिहासं पुगननम् । गर्नेद्रभोत्तर्गं पुषयं कृष्ण-स्याद्भुतकमंणः ॥२२॥ सर्वस्त्नमयः श्रीमांख्रिकृटो नाम पर्वत: । सुत: पर्वत-। जस्य सुमेगेर्मास्करवृते:॥२३॥ चोगै-दजलबीच्युर्वं धाँ तामलशिलातलः । उत्थितः सागरं भिन्दा-देवपिंगणसंवितः ॥ २४ ॥ श्रन्तरोमिः परिवृतः श्रीमान् प्रस्वयाकुलः । गंधर्वः किन्तर्रेथेचैः सिद्धचारणपन्नगैः ।।२५॥ मृगैः विर्हर्गजेंद्रैश्व पृतगात्रो विराजते / पुनार्गैः क्षिकार्रेश्च स्विन्वैदिंव्यपाटलैः ॥२६॥ चुत्रनिम्बक्दं-**गैरच**्चंदनागरुवम्पकै: । शानीस्तालीस्तमालीस्य तरुभि-रचार्जुनैस्तथा ॥२ वङ्कीः छुँदंपुष्पैश्च सरलैदेंबदारुभिः मंदार क्रसुमेरचान्यै: पारिजातैरच सर्वश: ।।२⊏॥ एवं बहुदिधैर्र्रुचैः सर्वतः समलंकृतः । नानाधात्वंकितैः शृंगैः

प्रसर्वाद्भः ममंततः ॥२६॥ शोमितो रुचिरप्रख्ये सिमिर्वि-म्तीसनानुभिः । मृगैः शाखामृगैः सिंहेर्मातंगैरच नदा-मदैः ॥ ३० ॥ जीवजीवकसंघुष्टं चकोरशिखिनादिगम् । तस्यैक कांचनं शृंगं सेन्यते यहिवाकर: ॥ ३१ ॥ नानाः पुष्पसमाकीर्षं नानामृगैः समाकुलम् । द्वितीयं राजतै मृंगं सेव्यते यश्चिशाकरः ॥२२॥ पांडुरांबुदसंकाशं तुपा-रचयस्त्रिमम् । रखेँ द्रनी नवैद्येतेजोभिर्मासयस्रभः ॥३३॥ रतीयं त्रक्षसद्नं त्रकृष्ट श्रृंगद्वत्तमम् । पद्मरागसमप्रख्यं तारागणसमन्वितंम्।।३४॥नैवत्कृतघ्नाः पश्यंति न नृशंसान नास्तिकाः । नातप्तवपसा लोकं ये च पापकृती जनाः ॥३४॥ नानाराधितगोविदाः शैलं पश्यंति मानवाः । तस्य सातुमतः पृष्टे सरः कांचनपंकजम् ॥३६॥ कारंडवसमा कीर्षं राजहंसोपशोभितम् । मत्तअग्रसंघुष्टं चहोरशिखि-नादितम् ॥३७॥ कमलोत्पलकल्हारपु इरीकोपशोभितम् । कुमुद्देः शतपत्रैरच कांचन! समलंकृतम् ॥३=॥ पद्यौर्मर-कतप्रख्यैः पुष्पैः कांचनमन्त्रिमैः । गुन्मैः कीचकवेणूनौ समंतात्पित्वाितम् ॥३६॥ अत्यव्शुतं महास्थानं विचित्र-शिखराकुनम् । शतयाजनविस्तीर्णं शुनयोजनमाथतम् ॥ ४०॥ पंचयोजनमूर्भार्न सर एतः 🦈 😗 । हिमखंडी-दकं राजन् सुस्वादममृतोपमम् ॥ ...े दृष्टपूर्व च यचत्सरमनुचमम् । सुप्रसन्न देवानामपि

दुर्लभम् ॥ ४२ ॥ खातेन द्विगुर्ण शोक्तं शस्द्दीरिव निर्मलम् । उपहराय देवानां सिद्धाधित पंकजम् ॥४३॥ त्रस्मिन्सरसि दुष्टारमा विरुषोंऽतर्जलाशयः। श्रामीदुग्राहो बाजेंद्राणां दरावर्षो महाबल: ॥४४॥ त्रथ दंतोज्ज्वलसृतः कदाचिद्गजयुथपः । आजगाम तुपाकांतः करेणुपिशः-रित: ॥४५॥ मदस्रावी जलाकांची पादचारीय पर्वत: । बासयन्मदगंधेन महानैरावतोषमः ॥४६॥ गजो हा जन-शंकाशो मदाचलितलोचनः। द्वितः वानकामोऽयमव-तीर्ण्यच तत्सर: ॥ ४७ ॥ पिवतस्तस्य तत्तायं ब्राहश्च समपद्यतः । सुलीनः पंकजनने युथमध्यमतः करो ।।।४८॥ गृहीतस्तेन शैद्रेण प्रश्हेणातिवलीयमा ! पश्यंतीनां करे-ग्नां क्रोशंतीनां सुदारुणम् ॥४६॥ नीयते पंकजवने श्राहेणाव्यक्तमृतिना । गजो ह्याकर्पते तीरं ग्राहरचाकर्पते जलम् ॥५०॥ तयोर्युद्धं महाघोरं दिच्यवर्षसहस्रकम् । बारुयीः संयतः पाशैनिष्प्रयत्नगितः कृतः ॥५१॥ वेष्टय-मानः स घोरैस्तु पाशैर्नागो दर्दस्तथा । विस्फूजितमहा-शक्तिविक्रोर्श्य महारवान् ॥५२॥ व्यथितः स निरुत्साही गृहीतो घोरकर्मणा । परमापदमापन्नो मनसाचितयद्वनिम् श्रेष्ट्रशास त नागवरः श्रीमान्नारायणपरायणः। तमेव शारणं देवं मतः सर्वात्मना तदा ॥५४॥ एकाम्रो निगृ-श्रीतात्मा विश्वद्वेनांनरात्मना । नैकानन्मांतराभ्यामाः

द्भक्तिमान् गरुडध्वजे ॥४४॥ नान्यं देवं महादेवात् पूजपामास केशवात् । दिग्वाहुं स्वर्गमूर्घानं भृः पादं गगनोदरम् ॥ ४६ ॥ आदित्यचन्द्रनयनमनंतं विश्वतो स्वस् । भृतात्मानं च मेघामं शंखचकगदाघरम् ॥४९॥ सहस्रशुभनामानमादिदेवमजं विश्वम् । संगृह्य पुष्करात्रेष कांचनं कमलोचमम् ॥४८॥ निवेद्य मनसाध्यात्वा पूजौ छत्या जनादेने । आपदिमोचमन्विच्छन् गजः स्तीत्र-स्वरीरयत् ॥४६॥

## गजेन्द्र उघाच—

उँ नमी भूलप्रकृतये त्रजिताय महातमने । अनाअयाय देवाय निस्पृहाय नमीनमः ॥ ६० ॥ नमी आद्याप
योजाय श्रापेयाय प्रवर्तिनं । अनंताय च नैकाय अञ्चलाय
नमी नमः ॥६१॥ नमी गुह्याय गृहाय गुणाय गुणधर्मिये ।
अतक्ष्यीयाप्रमेयाय श्रतुलाय नमी नमः ॥ ६२ ॥ नमः
शिवाय शांताय निरचयाय यशस्विने । सनावनाय पूर्वाप
पुराणाय नमी नमः ॥६६॥ नमोजमत्त्रतिष्ठाय गोविंदाय
नमी नमः । नमी देवाधिदेवाय स्वमावाय नमी नमः
॥६४॥ नमोऽस्तु पद्मनामाय सांख्ययोगोद्मवाय च ।
विरवेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः ॥६५॥ नमोऽस्तु
तस्मै देवाय निर्णुणाय गुणात्मने । नाराणाय देवाय
देवानां पत्रये नमः ॥६६॥ नमी नमः कारणवामनाय

नारायकायामितविक्रमाय । श्रीशाङ्क चकासिगदाघराय नमां इस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय । ६७॥ गृह्याय वेदनिल्याय महोदराय सिंहाय दैत्यनिधनाय चतुर्भु जाय । ब्रह्में द्रुरुट्र-मुनिचारणसंस्तुतायं देवोत्तमाय वरदाय नमीच्युताय ॥६८॥ नागेंद्र भोगशयनामनस्रियाय गोचीरहेम्श्रकनील-घनापमाय । पीतांवरांच मधुक्रीटमनाशनाय विश्वाय चारु-मुक्तराय नमोऽचराय । ६६॥ नामित्रजातकमलासनसंस्त-ताय चीनेदकाण्यनिकंतयशोधराय । नानाविचित्रप्रकृटां गदभुषणाय योगेरवराय विज्ञराय नमी वराय ॥७०॥ मक्तित्रियाय वरदीतिसुदर्शनाय फुल्लारविद्विषुलायतलो-चनाय १ देवेन्द्रविध्नशमनो व्यवपीरुपाय नारायणाय वरदाय नमोऽच्युताय ॥७१॥ नारायखाय परलोक्रपराय-णाय कालाय कालकमलायतलोचनाय । रामाय रावण-विनाशकृतीद्यमाय धीराय धीरतिलकाय नमी बराय ।७२। पद्मासनाय मणिकुएडलभूपणाय कंसांतकाय शिशुपाल-विनाशनाय । गोवर्धनाय सुर शत्रुनिक्रन्तनाय दामोदराय विरजाय नमोवराय ॥ ७३ ॥ ब्रह्मायनाय विदशाननाय लोकैकनाथाय हितारमकाय। नारायणायातिविनाशनाय महावराहाय नमस्करोमि ॥७४॥ कृटस्थमन्यक्तमचित्य-

रूपं नारायणं कारणमादिदेवम् । युगीतशेपं पुरुषं पुराणं तं वासुदेवं शरखं प्रवये ॥ ७५ ॥ श्रदश्यमच्छेयमनंतम- . घ्ययं महर्पयो ब्रह्ममयं सनातनम् । बिंदंति यं वै पुरुपं पुरातनं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ ७६ ॥ उत्तिष्ठतस्तरप जलोरुकुचेर्महावगहस्य महीं विदार्य । विधुन्वती वेदमयं शरीरं लोकांतरस्थं मुनयो गृगांति ॥७७॥ योगेरवरं चारु-विचित्रमौलि इरें समस्तं प्रकृतेः परस्थम् । चेत्रज्ञमात्म-त्रमवं वरेएयं तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥७=॥ कार्यक्रिया-कारणमप्रमेर्यं हिरेरपयाहुंबरपद्मनामम् । महावर्तं वेद-निधि सुरोत्तमं तं वासुदेवं शारणं प्रवद्यो ॥७६॥ किरीटके-शुरमहाईनिष्क्रेमेरायुत्तमालंकृतसर्वगात्रम् । पीतांवरं कांच-.सचित्रनद्धमालंधरं केशवम¥प्रपैमि ॥ ट० ॥ भवोद्मर्व बैदविदां वरिष्ठं योगात्मकंसांख्य विदां वरिष्ठम् । स्रादि-' त्यचन्द्राग्निवसुत्रंभावं प्रभुं. शपद्येऽच्युतमात्मवंतम् ॥=१॥ यदवरं ब्रह्म वदंति सर्वेगं निशम्य यन्मृत्युमुखात्प्रमुच्यते। तमीरवरं युक्तमतु पंमेर्गु गी: सनातनं लोकगुरुं नमामि ॥=२॥ नमस्तरमी बराहाय लीलयोद्धरते महीम् । खुरमध्य-गतो यस्य मेरुः खुरखुरायते ॥≈३॥ श्रीवत्सांकं महादेवं देवगुह्ममन्पमम् । प्रपद्ये सन्दममन्तं वरेएयमभयप्रदम् ॥=४॥ अमर्व सर्वभृतानां निर्पुर्शं परमेश्वरम् । प्रपद्ये स्रुक्तसंगानां यतीनां परमां गतिम् ॥८५॥ प्रभवं तं गुर्णाः ध्यचनचरं परमं पदम् । शरण्यं शरणातीनां प्रपद्ये भक्तः वत्सलम् ॥≔६॥ त्रिविकमं त्रिलोकेशं सर्वेषां प्रषितामहम् ।

योगात्मानं महात्मानं प्रपद्येऽहं जनाद्ग्य ॥ १८०॥ प्रादिदेवमनं विष्णुं व्यक्षाव्यक्षं सनावनम् । नारायणमणीयांसं प्रपये जाव्यणः प्रियम् ॥ १८०॥ अक्ष्यायं येवाय नमः सर्वे महाद्युते । प्रपये देव देवेशमणीयांसम् । १६६॥ एकाय लोकनायाय परतः परमात्मने । नमः सहस्रशिरसे अनन्ताय नमोनमः ॥६०॥ तमेव परमं देवम्प्यो वेद्यापाताः । कीर्वयन्ति च सर्वे व ज्ञादीनां परायणम् ॥६१॥ नमस्ते पुंडरीकाच मज्ञानामभयंकरः। सुन्नक्षपं ममस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम् ॥६२॥ वावद्भवि ये दुःखं विता संसारसायरे । यावत्कमच्यत्वाचं न स्मामि जनार्दम् ॥६३॥

### ओध्य डवाच-

मिन्तिस्य तु संवित्य नागस्याभीयसंस्तवात् । प्रीति-मानभवद्राजंरह्यु त्वाः चक्रगदाधरः ॥६४॥ आह्य गरुडं विष्णुराजनाम सरोत्तमः । स्विन्ध्यं कल्प्यामास तस्मि-स्तर्ति लोक्ष्यक् ॥६४॥ आह्यस्यं गर्जदं च तं प्राहं च जलाश्यात् । उज्ज्ञहाराग्रमेयात्मा तस्सा मधुबदनः ॥६६॥ जलस्यं दारयामास प्राहं चक्रेण माधवः । मोच्यामास नागेन्द्रं पारोम्यः शरखागतत् ॥६७॥ स हि देवलशापेन हह्मेवर्मसत्तमः । ब्राह्वसनमहरूष्णाद्वयं प्राप्य दिवं । नतः ॥६=॥ इदम्प्यप्यं ग्रुह्यं साजन्युरप्यतमे शृष्य । नाजोडिं सकतां यातः श्रीकुष्येन विमोत्तितः ॥ वस्मा-च्छापादिनिर्मुक्षे गजो गंघर्व एवच ॥ २३ ॥ तो च स्वं स्वं वयुः प्राप्य प्रस्थिपत्य बनाईनम् । गजो गंधर्व राजरव पर्यं निर्द्वितमागतौ ॥ २४ ॥ प्रीतिमान् पुंडरीकाकः सारणागतवस्त्ताः । अभवहं वेदेवेशस्ताभ्यां चैव प्रप्तितः ॥ २४ ॥ मर्जतं गजराजानमवदनमधुसदनः ।

, अभिगवानुवा<del>य</del>—

🖫 ये मां हवां च सरश्चैत ब्राहस्य च विदारणम् ॥२६॥ गुल्मकीचकवेरानां तं च शैलवरं तथा। प्रभासं भास्करं र्गेगां नैमिपारएयपुष्कस्म् ॥ २७ ॥ प्रयागं ब्रह्मतीर्थं च दंडकारएयमेव च । ये स्मरिष्यंति मनुजाः प्रयाताः स्थिर-शुद्धयः ॥ २८ ॥ दुःस्वष्नो नश्यते तेषां सुस्वष्नरव भनि-ष्पति । अनिरुद्धं गर्जं ग्राहं वासुदेवं महाद्युतिम् ॥२६॥ संकर्षणं महात्मानं प्रद्युम्नं-च-तथैन च । मत्स्यं कुर्म बराहं च वामनं वाद्यमेव च ॥ ३० ॥ नारसिंहं च नागेंद्रं सृष्टिशलयकारकम् । विश्वरूपं हृपीकेशं गोविंदं मधुः सदनम् ॥ ३१ ॥ सहसाचं ,चतुर्बाहु सुधारि,गरुह्म्यजं । त्रिदशं त्वदिति देवं दृढ़ मङ्गि मनुत्तमम् ॥ ३२ ॥ वंहं ठं दुष्ट दमनं मुन्निदं-मधुम्बदनम्। एतानि प्रातहत्थाप संस्मिरिप्यंति ये नराः ॥ ३३ ॥ सर्वपापैः प्रमुच्यते विष्णु-न्तोकमवाप्तुयुः,॥ , , , - , , -- , -- , -- , --

एवष्ट्रस्ता महाराज गर्जेद्र मिधुबद्दाः ॥३८॥ स्पर्शयान्त्रास्त सहाराज गर्जेद्र मिधुबद्दाः ॥३८॥ स्पर्शयान्त्रास हस्तेन गर्जे गंधदेमेव च । तो च स्पृष्टी ततः संधी दिन्यमान्यांवराज्ञमी ॥ ३४ ॥ तमेव मनसा प्राप्य जरमन तस्त्रिद्दशालयम् । ततो दिन्यवपुभूत्वा हस्तिराट् पर्स पदम् ॥ ३६ ॥ शच्छति स्म महावाही नारायणपरायणः । ततो नारायणः श्रीमान्मोचित्वा गज्ञोचमम् ॥ ३०॥ ऋषिमः स्त्यमानोप्रयैर्वेदगुद्धयराज्ञरेः । ततः स अगवान् विन्छुः दुर्विज्ञयगतिः प्रश्नः ॥ ३० ॥ श्रंत्रचक्रगदापाणि-रतियानं समाविशत् ।

## 🎁 येशंपायन उदाय— 💎 🖟 🦮 🗥

गर्जेंद्रमोध्यं श्रुत्वा क्वंती पुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ अति मःसहितः सम्यक् वाक्षणविद्यारगः । पूज्यामासः देवैशं पार्श्वर्थं मधुन्नद्रनम् ॥ ४० ॥ विस्मयोत्सुल्लनयनाः श्रुत्वानागरमः मोध्यम् । ऋष्यस्य महामागाः सर्वे प्रांजलयः स्थिताः ॥ ४१ ॥ अत्रं वरेष्यं वर्षव्दननामं महानलं वेद निर्धं सरोपमम् । तं वेदगुशं पुरुषं पुरार्थं वर्षदिर्वं वरिष्ठम् ॥ ४२ ॥

एतत्युवर्य महाबाही नरायां पुष्यवकर्मयाम् । दुःस्य-प्तदर्शने घोरे श्रुत्वा पार्षः श्रम्भववते ॥ ४३ ॥ तस्मार्ष्यं हि महाराज अवय शर्याः हिस्स् । विम्रजः सर्वे पापेम्यः शाप्यसे परमं पदम् ॥४४॥ यदा महाग्राहगृहीत-कातरं सुपुष्पिते पद्मधने महाद्विपम् । विमोचयामास गर्ज जनार्दनो दुःस्वप्ननाशं च सुलोदयंसदा ॥४४॥ परंपराणां परमंपवित्रं परेशमीशं सुरलोकनायम् । सुरासुरैरिवेतपा-दपद्मं सनातनं लोकगुरुं नमामि॥४६॥ वरगजरारणादि-स्रक्षिहेतुं पुरुषगं स्तुविदिन्यदेहगीतम् । सत्ततमि पटंति ये त वेपामभिहित मंतरिक निवपापहं स्पात् ॥४०॥ दृढवद्धधर्ममुलो वेदस्कंघः पुराखशालाढयः । इसुमी मोचफलो मधुसदनपादपी जयति ॥ ४=॥ नमी ब्रह्मस्पदेशय गोत्राह्मस्पहिताय च । जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमी नमः ॥४६॥ आकाशात्पतितं तीयं यथा गच्छति सागरम् । सर्गदेवनमस्कार केशवं प्रति गच्छति ॥ १२॥ वेदे रामायणे चँव प्रराणे भारते तथा। श्रादी मध्ये तथा चांते हरिः सर्वत्र गीयते ॥५१॥ सर्व रतमयो मेरः सर्वारवर्षमयं नमः। सर्व तीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः ॥ ५२ ॥ गीवा सहस्रनामैव स्ताराजी हानुरमृतिः । गजेंद्र मोचर्यां चैन पंचालानि भारते ।।४३॥ इति श्रीमन्महामारते शतसाहरूयां सहितायां वैयासिकां शान्तिपर्वेशि भीदमयुधिष्ठिर संवादे गजेन्द्रमोद्यः समाप्तः। श्रीकृष्णार्पणमगर्भ

# ~~:- **ेशरभस्तोत्रम्~** रिलास क

ः डॉ अस्य श्री शारममंत्रस्य कालाग्निरुद्रऋषिः जग-तीब्रन्दः श्रो शरमो देवता खंबीजं स्वाहा शक्तिः.जॉ कील-कं मन चतुर्वर्षे फजाप्तयेजपे विनियोगः ।त्र्यप्यादिन्यासः॥ कालाग्निरुद्र ऋषयेनमः शिरसि ।।जगतीखंदसे नमोसुले।। शासदेवायनमोहदि ॥खंबीजायनमोगुहो॥ डों कीलकाय-नमः सर्वांगे॥करन्यासः॥ डों खें खां अं कं०५ आर्मगुष्टाः स्पां ।।।डों लं फट् हैं` चं ०५ ईं सर्ज ०।।डों प्राखप्रहासि २फट हों डं टं०४ क्र मध्य० ॥ डों सर्व संहारणाय ए' तं०४ ऐ' श्रनामि०।। डॉ शरभायतालुकाय डॉ डॉ पं०४ डॉॅं कनि०।। **डों हुं पित्राजाय हुं फट् स्वाहा अं यं रं लं वं शं पं** सं है वं चं बा करतल० ।। एवं हृदयादि ॥ . जो भूर वा स्वरोमितिदिग्वंधनम् ॥ मानसोपचारैःप्जयित्वा ॥ डॉ चन्द्राकीविहः दृष्टिः कुलिशनलत्रः रचंचलत्युग्रजिहः ॥ काली दुर्गावपचौहृदय जठरगोमैरनोवाडवारिनः ॥ छर्वी-स्पौच्याधिमृत्यृबहुकमवनश्चंडवातातिवेगः ॥ संहर्ता सर्वरात्रून्सजपतिग्रासः सालुवःपचिराजः ॥ उाँ खाँ खीं खूं फट् प्राणप्रहासि २ हुं फट् सर्व-संहारणायशरभाय पित्राजाय हु फट् स्वाहा ॥ मृत्रम् ॥ ध्यानम् ॥ 🐫 📝

च्याकाराः वयसमीरणः वयदहनक्यापः वयदिश्वंभरः] वयमसावयजनार्दनः वयतरिकः वयेन्दः वयदेवासुराः ॥

नाटकनायकोविजयतेदेवोमहाशालुवः ॥ १॥ वर्णमः सुप्रसन्नंत्रिनयनममृतोन्मत्तभाषामिरामम् ॥ ः कारुएयां-भोघिमीशंबरदममयदं चन्द्ररेलावतंसं शंख ध्वन्याखिला-शा प्रति इतिविधना मासमानात्मदेहं, सर्वेशंशालुनेशं प्रयात भग इरं पचिराजं नमामि ॥२॥ जनलनकृटिलकेश ह्ययंचन्त्राग्तिनेत्रं । निशितकरनलाग्रोद्भृति सामादिदेहं, शरममयतनीन्द्रैमीव्यमानंसितांगं ॥ प्रण्तसय विनाशं भावियेपचित्राजं ॥३॥ अधस्तीत्रवारंगः ॥ । - जो देवादि देवायजगनमयाय शिवाय श्रश्रांश निमाः नंनाय ॥ शर्वायमीमाय शराधिपाय नमोस्तुतुम्यंशरभे-रवशय ॥ १ ॥ इरामभीमायहरत्रियायमयायर्शातायपश-त्पराय ॥ स्रगायरुद्रायविलोचनायनमोस्तु० ॥३॥ शीतां-शुपुडापदिगंग्राय सृष्टिस्थितिष्वंसनकारणाय ॥ कलापार्याजवेन्द्रियाय नमोस्तु०॥४॥ कलंककंडाय मवान्त-काय कपालश्लांशकराम्बुजाय ॥ भुजंगभृपायपुगन्तकाय नमोस्तु । । १ ॥: यमादियोगाप्रकासिद्धिदाय ऐरवर्यसंतान विवद्ध<sup>र</sup>नाय ॥ उमाघिनाथायं पुरान्तकाय नमोस्तुतु० ॥६'। ष्टुकादिपाराण्टकः वर्धितायखिलीष्ट्रवास्मत्यरिपूर्वगायः॥ गुर्णादिहीनाय गुणत्रयाय नमोस्तुः॥ ७॥ . कालायवेदा-स्तकं वरायः कल्यायः कौतृहलकारणायः ॥ : स्थूलायः

र्धनमाय सुरूपमाय नमोस्तुतुरु । 🖒 ॥ पंचाननायातिजन मासकाय र पेवांदेशार्लीघ पर्राचराय ॥ पंचाचरीशायः जगद्वितायं नमो०॥ ६॥ नीलकंठाय रुद्राय शिवायशशि मौलये ॥ भवायभवनांशायपविराजायं ते नमः॥१०॥ परात्प-शय घोरायं शंभवे परमात्मने ॥ शर्वायनिर्मलांगाय साल-वायनमोनमः ॥ ११ ॥ गंगाधरायं सांवायपरमानन्द्रवेजसे शर्वेश्वराय शांताय शरमाय नमोनमः ॥ वरदाय वरांगाय कामदेवाय शुलिने ॥ गिरिशाय गिरीशाय गिरिजायतये नमः ॥ इति व्याकारामैरवकल्पेशरमेश्वर स्तोत्रस् ॥

जा अस्पश्रीरामदुर्गस्तोत्र मंत्रस्य कौशिकश्रवि-

रतुष्डुप्छन्दः श्री रामोदेवता रांनोजं नमः शक्तः रामायकीलकं श्रीरामप्रसादसिद्धि द्वारा मनसर्वतोरचापूर्वक नानाप्रयोग सिद्धपर्थे श्रीरामदुर्गस्तोत्र पाठे विनियोगः।। जो दे हीं क्ली श्री री ही श्री आंक्रों ऐ 'ऐ' ही क्ली श्री डॉ. नंमो मगवते रामाय ममसर्वाभीष्टं साध्यर हं फट स्वाहा ॥ डॉ ऐ ही क्ली श्री ऐ सं समाय नमः ॥ **डों नमी मग**रते रामाय ममत्राच्यां *पर*ल च्यल प्रज्यलर निर्धनं सघनं साघपर मां रचर सर्वदुष्टेम्यो हूं फट् स्ताहां॥ १॥ जों ऐ' हीं क्लीं श्रीं-ऐ' लें लच्मगायं-नमः ॥ ५ डॉ इनमो : मगवते : लंदमशायममयोग्पेज्येल २

् रामलोत्रम् वते महावीरविष्णुवे मम ऊर्घ्यं ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं

सपनं साध्यन मां रच २ सर्वदुष्टेम्यो हूं फट स्वाहा ॥६॥ ों ऐं हीं वलीं श्रीं हों नृं नृसिंदाय नमः II हों नमी भगवते नृसिंहाय मम मध्ये ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धन सघनं साघप२ मां रचर सर्वदुष्टेम्यो हूं फट् स्याहा॥१०॥ जों ऐं हीं दलीं श्रीं डों वं वामनाय नमः ॥ डों नमी भगवंते वासनायः सम श्रधो ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधयर मां रचर सर्वदुष्टेभ्यो हूं फट् स्वाहा ॥११॥ डों ऐं हीं वलीं श्री डों कं केरावाय नमः ॥ डों नमी मगवते केशवाय मम सर्वतः ज्यल २ प्रज्वल २ निर्धनं सघनं साधव २ मां १६ २ सर्वदुष्टेम्यो हू फट्स्वाहा ।।१२।। जों ऐ' हीं वर्ली श्री जों मं मर्कटनायकाय नेमः ॥' जी नमी भगवते मर्कटनायकाय मम सर्वदा ज्वल २<sup>:</sup> प्रज्वल २ निर्धनं संधनं साधय २ मां रच २ सर्वदष्टे-म्यो हूं फट स्वाहा ॥१३॥. जों ऐ हीं वलीं श्रीं जों कं

किपनाथाय किपुङ्गवायनमः ॥ जी नमी भगवते किप-

प्रकात २ निर्धनं सधनं साधय २ मां रत्तर सर्वदुष्टेस्यो ई फूट स्त्राहा ॥ २ ॥ डॉ ऐ' हीं वर्ली श्री ऐ' मं भरवाय नमः।। डो नमो भगवते भरताय समप्रतीच्यां ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधय २ मां रच २ सर्वेद्ध्टेम्यो हूं फट स्वाहा ॥ ३ ॥ जों ऐ हीं क्लीं श्री जों शं शतुमाय नमः ॥ डॉ नमो भगवते शत्रुघाय मम डदीच्यांज्यल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साध्य २ मां र<del>व</del> २ सर्वेदुप्टे-म्यो हूं फद स्वाहा॥ ४ ॥ जों ऐं हीं फ्लीं श्रीं जों जो जानक्ये नमः ॥ जो नमो भगवति जानक्ये मम ऐशान्यां ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सघनं साधय २ मां रच २ सर्वेदुष्टेम्पो हूं फट् स्वाहा ॥ ५ ॥ जों ऐं हीं वर्ली श्रीं **डों सुं**सुप्रीवायनमः ॥ डों नमी मगवते सुप्रीवाय मम धारनेयां ज्वलर प्रज्वलर निर्धनं सधनं साध्यर मां रचर सर्वदुप्टेम्यो हूं फट स्वाहा ॥ ६ ॥ जो ऐ' ही वली श्री जो वि विभीषणाय नमः ॥ डों नमी भगवते विभीषणाय मन नैऋरियां व्यल २ अञ्चल २ निर्धनं सघनं साघय २ मां **रच २ सर्वदुप्टेम्यो हूं फ**ट्स्वाहा ॥ ७ ॥ . जों ऐ' हीं <del>पर्</del>ती डों वे वायुसुताय नमः ॥ डों नमो भगवते वायुसुताय ममवायन्याँ न्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सर्घनं सार्धय २ मां रच २ सर्वेदुंच्टेम्यो हूं फट् स्वाहा ॥ द ॥ जॉ पे हीं स्ती श्री जों, मं सहावीरविष्णवेनमः ॥ जो नमी भग-

वते महावीरविष्णुवे सम ऊर्घ्यं ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधयर मां रच र सर्वदुष्टेम्यो हूं फट् स्वाहा ॥६॥ डों ऐ ही वलीं श्रीं डों मुं मूसिंहाय नमः ॥ डों नमी भगवते नृसिंहाय मुम मध्ये ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धन सघनं साधपर मां रचर सर्वदुष्टेम्यो हूं फट स्वाहा॥१०॥ डों ऐ ही क्लीं श्री डों वं वामनाय नमः॥ डों नमी भगवंते वासनायः मम अधी ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधय२ मां रच्च२ सर्वेदुप्टेक्यो हु फट् स्वाहा ॥११॥हे डों ऐं हीं क्लीं श्री डों के केशवाय नमः ॥ डों नमी मगवते केशवाय मम सर्वतः ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सघनं साधय २ मां रच २ सर्वदृष्टेम्यो हू फट स्वाहा ।।१२।। डों ऐ हीं बलीं श्री डों में मर्कटनायकाय नेमः ॥ डॉ नमो भगवते मर्कटनायकाय मम सर्वदा ज्वल **२**ं प्रज्वल २ निर्घनं संधनं साधय २ मां रच २ सर्वेदुष्टे-म्पो हूं फट स्वाहा ॥१३॥ ं जों ऐ' हीं क्लीं श्रीं जों की कंपिनाथाय किपुङ्गचायनमः ॥ 'डो नमो भगवते कपि-' नाथाय कपिपुङ्गवाय ममः चतुर्दारं ज्वल २ अञ्चल २ निर्धनं सघनं साधय २ मां रच २ सर्वेहुप्टेम्यो हूं फट् स्वाहा ॥१४॥ 'डों ऐ' हीं क्ली श्री वां री चों ही श्री आं कों जों ऐ हीं वर्ली थीं जो नमी मगबते रामाय सर्वामीप्ट साधय 🛪 हू 'कट् स्वाहा।।१४॥ इति श्रीरामदुर्ग स्वोत्रम्।।? रामस्तोत्रम्

२१⊏

प्रन्तत २ निर्धनं सघनं साघय २ मां रच२ सर्वेदुप्टेम्यो हुं फट स्वाहा ॥ २ ॥ डों ऐं हीं वर्ली श्री ऐं में भरताय नमः ॥ डो नमी मगवते मखाय ममप्रतीच्यां ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधय २ मां रच २ सर्वेडुप्टेम्यो हैं फट्स्वाहा॥३॥ जों ऐ' हीं बलीं श्रीं जों शं शतुप्ताय नमः ॥ जो नमो भगवते शत्रुद्धाय मम उदीच्यांज्यल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधय २ मां रच २ सर्वर्डुप्टे-**क्यो हूं** फट्स्वाहा॥ ४ ॥ उों ऐ' हीं क्लींशीं डों जां जानक्ये नमः ॥ जो नमो भगवति जानक्ये मम ऐशान्यां ष्ट्रत २ प्रज्यस २ निर्धनं सधनं साधय २ मां रच २ सर्वेदुष्टेम्यो हूं फट् स्वाहा ॥ ५ ॥ जों ऐं हीं क्लीं श्रीं चें सुंसुप्रीवायनमः 🖟 **डों नमी भगवते सु**ग्रीवाय सम श्राग्नेयां व्यत्तर प्रव्यत्तर निर्धनं सधनं साध्यर मां रहर सर्वेदुच्टेम्पो हूं फट्स्वाहा ॥ ६ ॥ डॉ ऐ हीं वलीं श्रीं डॉ विं विभीपणाय नमः ॥ उों नमी भगवते विभीपणाय मम नैऋत्यां व्यक्त २ प्रव्यक्त २ निर्धनं स्थनं साध्य २ मां रच२ सर्वदुप्टेम्यो हूं फट् स्वाहा ॥ ७ ॥ . डॉ ऐ हीं क्लीं जों वे वायुसुताय नमः॥ जों नमो भगवते वायुसुताय ममवायव्याँ ज्वल २ प्रज्वल २ निर्घनं सघनं साध्य २ मां उच २ सर्वेदुप्टेम्पो हूं फट् खाहा ॥ ह ॥ डॉ ऐ हीं क्ली-श्री जों. में। महावीरविष्णवैनमः ॥ , जों नमी भग-

वते महावीरविष्णुवे सम ऊर्घ्यं ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साधपर मां रच र सर्वदुष्टेम्यो हूं फट स्वाहा ॥६॥ डों ऐ हीं वलीं श्री डों नृ नृसिद्दाय नमः ॥ डों नमो भगवते नृसिद्दाय सम मध्ये ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धन सघनं साधवर मां रहार सर्वदुष्टेम्यो हुं फट् स्वाहा॥१०॥ डों ऐ हीं वलीं श्री डों वं वामनाय नमः ॥ डों नमो भगवंते वासनायः मम अधो ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सधनं साघयर मां रचर सर्वेदुष्टेम्यो हूं फट् स्वाहा ।।११॥। डों ऐं हीं क्लीं श्री डों के केशवाय नमः ॥ डों नमी भगवते केशवाय मम सर्वतः ज्वल २ प्रज्वल २ निर्धनं सघनं साघय २ मां रच २ सर्वदृष्टेम्यो हू' फट् स्त्राहारे ॥१२॥ डों ऐं हीं क्लीं श्रीं डों में मर्कटनायकाय नमः ॥ **डॉ नमो भगवते मर्कटनायकाय मम सर्वदा ज्वल २**ँ प्रज्वल २ निर्धनं संघनं साध्य २ मां रच २ सर्वदुष्टे-म्यो हूं फट् स्वाहा ॥१३॥ ∙ डों ऐं हीं वलीं श्रीं डों कं कंपिनाधाय किष्णुङ्गवायनमः ॥ जी नमी भगवते किपिन नाधाय कपिपुङ्गवाय ममः चतुर्द्धारं व्यल २ प्रव्यल २ निर्घनं सघनं साधय २ मां रच २ सर्वेड्एटेन्यो हु-फट् स्वाहा ॥१४॥ जो ऐ ही क्ली श्री सं री चो ही श्री आं कों हों ऐ' हीं वलीं श्रीं हों नमी मगवते रामाय सर्वाभीन्डें साधय र हूं फट् स्वाहा। १५॥ इति श्रीरामदुर्ग स्वीत्रम्।।

# श्री ह्नुमंत्स्तीत्रम्

# ाश्री हनुमते नम:-

ः ॐ यस्य भी हनुमल्लांगृत्तशतुब्जय स्तोत्र मंन्त्र-स्य ईश्वर ऋषिरतुष्टुण्छन्दः ॥ श्री हतुमान् रुद्रो देवता हं वीजं स्वाहा शक्तिः ॥ हाहाहा इति कीलकम् ॥ मम सर्वारि चयार्थे जपे त्रिनियोगः ॥ ॐ हां हों हू हैं हीं हा ॥ 🤲 हो आंजनेयाय अंगुष्ठाम्यां, हृदयाय० ॥ 👺 ही राम-द्ताय तर्जनीस्याः, शिरसे० ॥ ॐ हं अज्यवसुमार विश्वंसकाय मध्यमाम्यां शिखायै ।। ॐ हैं लंका विदाहकाय अनामिकाम्यां० कवचाय०॥ॐ हीं रुद्रा वताराय कनिष्ठिकास्यां० नेत्रास्यां० ॥ ॐ हः सकला रिसंहारणाय करतलः करे पुष्ठाम्यां; ऋद्याय० ॥ ॐ एँ श्री हो ही हूं ही हुस्कें ख्कें हुसी हुस्एकों हुसी नमी हुतुपते जैलोक्याकमण पराकम श्री राम मक मम पर-स्य च सर्व शत्रृत् चतुर्वणीसम्भवान् पु स्त्री नपु सकान् भूत-मविष्यद्वर्तमानान् द्रस्थान् समीपस्थान् नाना नाम-घेपान् नाना संकर जातीयान् कत्तत्र पुत्र मित्र भृत्य वन्यु-सुहत्समेतान् प्रस् राक्ति सहितान् धन घान्यादि संपत्ति युतान् राज्ञो राज सेवकान् मन्त्रि सचित्र सलीनात्य-न्तिकान् चर्येन स्वर्या एतदिनाविव नानीपूर्वपरिय र शस्त्रेरहेदय २ अग्निनान्त्रात्तय २ दार क्रिकेट्स जन बत्सल सीताशोकापहारक सर्वत्र मामेन च रघ<sup>्</sup>र हा हा हा हुँ हुँ हुँ भूतसंघैः सह भच्य २ कृद्धचेतसा नखैर्विदारय २ देशादसमादुचाटय २ पिशाचवदुर्अंशय २ में घे घे हुँ हुँ हुँ फट् स्वाहा ॥ ॐ नमोमगवते श्री हनु-मते गहावल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय भक्तजन मनः संबन्धना कन्पद्रमाय दुष्टजन मनोरथ स्तम्मनाय प्रभव्जन प्राणिप्रयाय ॥ अध ध्यानम् ॥ श्री मन्तं हतु-मन्तमात्त रिषुमिद् भृमृत्ततुत्राजितं चन्गदालिध वद्वै-रिनिचयं चामीकराद्रि प्रमम् ॥ रोपा रक्त पिशंगनंत्र नलिन अभंग संग स्फ्रांत्योवर्चंड मयुलमंडल पुलं दुःखापहं दुःखिनाम् ॥१॥ कौपीनं कटि सत्र मौञ्ज्यजिन-युग्देहं विदेहारमञाप्राणाधीश पदारविन्द निहत स्वान्तं **छतान्तं द्विपाम् । प्यात्वेतं समरांगण स्थित** मधानीय स्बद्दलंकजे संपूज्यालिल पूजनोक्त विधिना संप्रार्थये-रप्रार्थितम् ॥२॥ ॐ इनुसानञ्जनी सनोमहाबल प्रराक्रम ॥ लोल लांगूलपातेन ममाराति निपातय ॥३॥ श्रवचप-य पिंगाचचितिजा शुक्चयंकर ॥ लोल० ॥ ४ ॥, मर्क-टाधिषमार्वेषहमण्डलप्रांसकारक ॥ लोल० ॥ ४ ॥ स्द्रा-वतार संसार दुःलभारापद्वारक ॥ लोल० ॥ ६ ॥ श्रीराम-चरखाम्मीन मधुपायित मानस ॥ लोल॰ ॥ ७ ॥ वालि-कालरदकान्त सुप्रीत्रोनमोचन प्रमो ॥ लोल० ॥ = ॥

सीर्वावरहवारीशमग्निसीर्वेशवारक ॥ लोल**ः ॥ ६॥** रहोराज प्रतापानि दद्यमानजगद्धित लोल० ॥ १०॥ .प्रस्ताशेपजगतस्वास्थ्यगद्मधाम्मोधिमन्दरः ॥ लोल० ॥ ।।११।। पुच्य गुच्यस्प्रसद्धम ध्वज दम्धनिकेवन ॥लोलन।। ॥१२॥ जगन्मनोदुरुलंघ्य पारावार विलंधन ॥लोल०॥ ।।१३॥ स्मृतिमात्र संगरतेच्या पूरण प्रणतिमय ।।लोलंगा ।।१४।। सर्त्रिचरचमुसरि कर्तनेक विकर्तन ।। लोल० ॥ ॥१५॥ जानकीजानकीजानि श्रेमपात्र परंतपं ॥लोल०॥ 🗻 ॥१६ भीमादिक महाबीर | बीरवैशादि | तारक ||लोल०॥ ॥१७॥ वैदेही विरहाकान्त् 'रामरोपैकविग्रह ॥ स्रोस्त० ॥ ।।१८।। वजाङ्गनखदंष्ट्रेश विज्विजाव क्रुंठन।।तोल०।।१६ं॥ श्रावर्ष गर्व गरवर्ष पर्वतीद्भेदनेश्वर ॥ लॉलं ॥ २० ॥ लच्मणत्राणसंत्राण त्रावस्वीच्ण करान्त्रय ॥ लोलः ॥ ॥२१॥ रामादि विषयोगार्त मेखाद्यार्वि नाशन ॥लोल०॥ '॥२२॥ द्रोखाचलसप्रत्वेष सप्रतिचन्तारि वैभव ॥ लॉल० ॥ ।।२३।। सीवांशीर्वाद सम्पन्न समस्तामयवांश्चित ।।लोल०।। ा। २४॥ वातवित्रकफस्वास व्यसि व्याधि नाशन ॥ स्रोल**ः ॥ २५ ॥ ॐ इत्येवमस्वत्य - तलोपविष्टः** शत्रं ज-पंनामपठेत्स्तवं यः ॥ सशीष्रमेवास्त्वमस्तशत्रः प्रमोदतेमाः रुतिज प्रसादात् ॥२६॥ इति हन्तुमच्छ त्रुव्यय स्तोत्रम् ॥

# घंटा कर्ण मन्त्रः 🕟

रुँ यंटा कर्णों महाबीर सर्व व्याघि विनाशक ।
विश्कोटक भयं पोरं रत्त रत्न सहावज ॥
यज्ञत्वन्तिष्ठते देव लिखितात्तर पंक्तिभिः ।
रोगास्त्र प्रख्यम्ति यात पित्त कर्फोद्भवाः ॥
सत्र राज भयं नास्ति यान्ति कर्णोतपात्तरम् ।
शाधिनी भूत वेताल राज्ञसाः प्रमयन्ति न ॥
ना काले मरखं तस्य नच सर्पस्य दंशनम् ।
क्रामिचौर सयंनास्ति रुँग्यंटा कर्णेनमोस्तुते स्वाहा॥

इस मन्त्र को ३ बार नित्य पाठ करने से खिन, सर्प तथा रोग का भय नारा होगा। मोर पंख से माड़ा दे तो गाय, मेंस के सम्पूर्ण रोग नष्ट होंगे। कारी कन्या के कते स्व का गंडा बताकर मन्त्र से २१ गांठ बांधे और वधों के गले में बांधे तो नजर आदि सब रोग नष्ट होंगे, तथा इसको लिखकर दरबाजे पर बांधे तो पर के विषेत्र कोड़े नष्ट होंगे। अभिमन्त्रित करके जल पिलाव तो पेट के दर्द दूर होंगे। और माड़ा देने से बायगोले का दर्द दूर हो जाता है। इसको जपता हुआ हुगंम मार्ग में कभी भय न होवे। राज मय, चोर मय च४ वायु रोग कायँ। २१ बार पदकर माड़ने से डाकिनी दोय जायँ। दोप-मालिका, महत्य, होली की राजि में अष्टगन्य से लिखे। पास रखे घर्ष सिद्ध होती है। गीता के श्लोकों से प्रयोग विधि तथा भगनान की चेदोक्र पुराणोक्ष पू० वि० व्य से झाँ तक

गीतामाहात्म्य ः १ शासस्तीत्रम् ः १११ गीता प्रारम्भ ः १६६ विष्णु सहस्रतामः ः १६६ भीष्म स्तवराजः १६२ स्रतुस्त्रताः १६२ स्रतुस्त्रताः २०१

विना मूल्य ! विना पोस्टेज !! विना मूल्य ! सम्पूर्ण धर्मानुरागी महानुभानों से प्रार्थना

शिवार्चन सृतिः 

 हितीय सक्तरण

हितीय सस्तरण —ॐॐ०ॐॐ

दम पुस्तक में महामृत्युक्तय, मृत्युक्तय, रुद्रामिषेक, प्रमिष्ठ में महामृत्युक्तय, मृत्युक्तय, रुद्रामिषेक, प्राति कर, महा रुद्र तथा रुद्री से हवन कराने की विधि सांगोपा, अति कर, महा रुद्र तथा रुद्री से हवन कराने जा अत्यन्त लामका लिखी है तथा शिवजी द्वारा काम प्रयोग जो अत्यन्त लामका और अव्यर्थ हैं वनको भी छुपा दिया है जिनकी समाज अविशेष आवश्यकता रहती है, जिनको हर एक व्यक्ति जानता अविशेष आवश्यकता रहती है, जिनको हर एक व्यक्ति जानता अविशेष आवश्यकता रहती है, जिनको हर एक व्यक्ति जानता अविशेष सम्बन्धी सम्पूर्ण न्यास आवि भी दे दिये हैं

साथ में पंचयक्त्र शिव और महामृत्युक्तय के तिरंगे चित्र : दे दिये गये हैं, मंगवाकर लाम उठाइये । प्रेस में है । उत्तरक मिलने का पता—

चनश्यामदास कालीचरण भगः <sub>वेतनगंज</sub>-ब्रागरा।